प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

पहली बार : १६५६

मूल्य चार रुपये

> मुद्रक श्री गोपीनाथ सेठ नवीन प्रेस, दिल्ली

केरल-साहित्य का परिचय लिखवाने के लिए जब कालीकटवासी श्री नागजी पुरुषोत्तम ने मुभे सहायता दी तब उन्होंने चाहा था कि यह ग्रंथ उनके स्वर्गीय बड़े भाई को स्मृति को ग्रिपत किया जाय।

लेकिन जब ग्राज स्वयं श्री नागजी
पुरुषोत्तम हो इस लोक में नहीं हैं तब मैं मानता
हूँ कि इस ग्रंथ को उन्हीं की स्मृति को ग्रिपत
करने में ग्रीचित्य है। इसलिए लेखक ग्रीर
प्रकाशक दोनों की ग्रनुमित से यह ग्रंथ
स्वर्गस्थ श्री नागजी पुरुषोत्तम

की

स्मृति को समर्पित करता हूँ

---काका कालेलकर

#### प्रकाशकीय

भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भ्राज भी हमारा बहुत-मा साहित्य प्रज्ञात श्रोर उपेक्षित पड़ा हुग्रा है। वह साहित्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके प्रकाशन से न केवल भारतीय साहित्य की श्रभिवृद्धि होगी, श्रपितु हमारे महान् राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा।

दक्षिण की भाषाओं में कितना समृद्ध साहित्य है, इसकी पूरी जान-कारी पाठकों को नहीं है। तिमल का कुछ साहित्य प्रकाश में आया है; लेकिन वहाँ की ग्रन्य भाषाओं का पर्याप्त साहित्य ग्रब भी ग्रन्थकार में पड़ा हुग्रा है।

हमें हर्ष है कि इस पुस्तक द्वारा मलयालम् भाषा के साहित्य का परि-चय पाठकों को मिल रहा है। इसकी लेखिका की मातृभाषा मलयालम् है ग्रौर उन्होंने उसके साहित्य का विश्वद ग्रध्ययनं किया है। उनके पति हिन्दी के लेखक हैं। दोनों के प्रयास से यह पुस्तक प्रामािशक बनने के साथ-साथ सुपाठ्य भी बन गई है।

पुस्तक कितने परिश्रम से लिखी गई है श्रौर उसकी सामग्री कितनी उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्ध क है, इसका श्रनुमान पुस्तक पढ़कर पाठक स्वयं करेंगे। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पुस्तक द्वारा लेखिका ने हिन्दी-साहित्य को एक मूल्यवान देन दी है श्रौर इस प्रकार वे हिन्दी-जगत के श्रादर की भाजन बन गई हैं।

जैसा कि पूज्य काकासाहेब ने अपने 'श्रामुख' में संकेत किया है, भारतीय भाषाश्रों के उस चुने हुए साहित्य का परिचय प्रकाशित करने का प्रयत्न होना चाहिए, जिससे श्रधिकांश पाठक श्राज भी श्रनभिज्ञ हैं। इस दिशा में हमसे जो कुछ हो सकेगा, श्रवश्य करने का प्रयत्न करेंगे।

हमें विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पाठक चाव से पढ़ेंगे श्रौर उसे श्रधिक से-श्रधिक हाथों में पहुँचाने में योग देंगे। — मन्त्री

#### केरल का मंगल-घट

भारतभूमि की श्राकृति का ध्यान करते एक खयाल मन में श्राया कि यह प्रकृति का बनाया हुन्ना एक तांत्रिक त्रिकोग्। है। घूप, दीप ग्रौर नैवेद्य से नहीं, लेकिन भिकतमय सेवा से ग्रगर हम त्रिकोए। की पूजा करें तो आद्याशक्ति-रूपिएगी भारतमाता हम पर प्रसन्त होगी श्रौर भौतिक, बौद्धिक तथा श्राध्यात्मिक—सब तरह का वरदान हमें प्रदान करेगी। इस चिन्तन के फलस्वरूप, सेवा के भ्रनेक क्षेत्रों का विचार करते, भारतीय साहित्य ग्रथवा सारस्वत की सेवा प्रथम ध्यान में ग्राई ग्रीर विचार हुग्रा कि जो देवी वाएी रूप से भारत में प्रकट हुई है उसको सब विभूतियाँ हमारी भिक्त के विषय हो सकती हैं। इसलिए भारत की सब भाषात्रों का-केवल प्रधान ही नहीं, किन्तु छोटी-बड़ी सब भाषाश्रों का --- श्रध्ययन श्रीर संवर्धन करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। इनमें भी जो प्रधान भाषाएँ हैं, जिनका साहित्य-सौरभ दिग्-दिगंत तक पहुँच गया है, उनकी सेवा घ्रगर देरी से हुई तो कोई हर्ज नहीं; लेकिन जो भाषाएँ छोटी हैं, उपेक्षित हैं या दूरस्थित हैं, उनका परिचय हमें प्रथम करना चाहिए। प्रेम-भिन्त का लक्षरण ही यह होना चाहिए कि जो दूर हैं उनको हम निकट खींच लें, जो विस्तृत हैं उनका विशेष स्मरण करें ग्रौर जो उपेक्षित हैं उन्हें ग्रधिक पोषण दें। गांधीजी ने जिस सर्वोदय का ग्रादर्श देश के सामने रखा उसका उन्हीं के एक श्रच्छे साथी ने श्रर्थ किया है-"अन्त्योदय'। सभी का उदय हो, यह तो सही है, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा में तारतम्य सोचना पड़ता है। तब जो ग्रन्त्य हैं, उपेक्षित हैं, विस्मृत हैं, उनके उदय से सर्वोदय का प्रारम्भ होना चाहिए। सर्वोदय को मानने वालों का यह कुल-व्रत होना चाहिए कि जो दूर हैं उनको हम अपने हृदय में निकट के बनावें।

इसी खयाल से मैंने राष्ट्रभाषा का प्रचार करते हुए सबसे पहले

प्रसम प्रदेश की ग्रोर ध्यान दिया। उसका प्राचीन नाम या कामरूप या प्राग्-ज्योतिष। वहाँ मैंने देखा कि लोग संज्जन हैं, वृद्धिमान हैं, कला-रसिक भी हैं; लेकिन दूर, एक कोने में होने के कारण भारतीयों का ध्यान उनकी ग्रोर कम गया है। मेंने यह भी देखा कि ग्रसिमया भाषा की साहित्य-धिकत बंगला भाषा से तिनक भी कम नहीं है। भाषा ग्रच्छी, संस्कारी सम्यन्न, लचीली ग्रोर विपुलार्थवाही है। लेकिन जो ग्रवसर बंगला भाषा को मिला वह ग्रसिमया को नहीं मिला। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगला भाषा को तो प्रोत्साहन दिया, किन्तु ग्रसिमया की ग्रवहेलना की। वह उसका ग्रस्तित्व ही मंजूर करने को तैयार नहीं थी।

मेंने सोचा कि ग्रगर हिन्दी में ग्रसिमया का प्राथमिक इतिहास दिया जाय तो लोग कम-से-कम शंकरदेव ग्रौर मायवदेव के साहित्य का नाम तो मुनेंगे ग्रीर उसके बाद वहां के 'वरगीत' ग्रौर 'वनगीत' का परिचय भी पायेंगे। इतिहास-संशोधक ग्रहोम राजाग्रों की 'वृष्टं जी' पढ़ेंगे ग्रौर इस तरह ग्रसिमया साहित्य का सारे भारत को परिचय होगा। फलतः ग्रसिमया साहित्य का परिचय कराने वाला एक छोटा-सा ग्रंथ हमने प्रकाशित करवाया। तव से हिन्दी जाननेवाले लोगों का ध्यान उस मुन्दर भाषा की ग्रोर गया ग्रौर ग्रव ग्रसिमया लघुकवाग्रों के नमूने हिन्दी में ग्राने लगे हैं।

जब मैंडम सोफिया बाडिया ने भारतीय भाषाश्रों के छोटे-छोटे इतिहास प्रकाशित करने का श्रपना संकल्प मेरे सामने प्रकट किया तब
मेंने उनसे कहा कि श्रारंभ तो श्रसम से ही की जिए—इसलिए नहीं
कि वर्णानुकम में उसका स्थान पहला है, बरन् इसलिए कि दूर होने के
कारण हमने उसकी श्राजतक उपेक्षा की है। उन्होंने मेरी बात मान
लो। मेंने वह काम डाक्टर बाणीकान्त काकती को दिया। उन्होंने
विरिचिकुमार वहश्रा को सौंप दिया श्रीर वह इतिहास पी० ई० एन०सोरीज में प्रकाशित हुशा। दूसरे एक श्रसमिया विद्वान् डिवेडवर नियोग
ने भी ऐसी ही एक पुस्तक तैयार की, जो मेरे वस्वई के मित्र श्री नानू-

#### भाई वोरा ने प्रकाशित की।

कामरूप के बाद केरल की श्रोर ध्यान गया, क्यों कि वह भारतीय त्रिकोण का दूसरा सिरा है। केरल के कई हिन्दी-प्रचारकों से मैंने केरलीय साहित्य का इतिहास माँगा, लेकिन वह काम किसी से नहीं हुआ। बाद में जब केरल से श्रीमती रत्नमधीदेवी वर्धा श्राई श्रौर उन्होंने हिन्दी भाषा पर घीरे-धीरे प्रभुत्त्व पा लिया तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस तरह का केरलीय साहित्य का परिचय देने वाला एक ग्रन्थ हिन्दी में मुभे दीजिए। उनके स्वभाव में सेवाभाव का श्रितरेक होने के कारण श्रपनी शक्ति से श्रधिक बोभा वे श्रपने सिर पर ले लेती हैं। मैं इस बात की शिकायत भी करता रहा श्रौर केरल साहित्य का इति-हास भी माँगता रहा।

जब में एक-दो बार दक्षिए में कालीकट गया, उस समय वहाँ के उद्योगपित और दानवीर श्री नागजी पुरुषोत्तम से मेरा परिचय हुआ था। मेंने उनसे कहा कि "श्राप हैं तो गुजरात के, लेकिन बसे हैं केरल में। आपकी आमदनी केरल की भूमि और केरल के पुत्रों के सहयोग से आपको होती है। इसलिए आपको यहाँ के लोगों की सेवा अधिक करनी चाहिए।" उन्होंने मेरी बात मानकर केरलीय साहित्य का इतिहास लिख-वाने में मुक्ते मदद देने का वचन दिया। कालीकट में किये हुए संकल्प का उदयकाल इतने बरसों के बाद आया है और केरलीय साहित्य का अच्छी तरह से लिखा हुआ एक रोचक इतिहास हिन्दी-जगत् के सामने अब रख रहा हूँ। इस सन्तोष में खामी इतनी ही है कि श्री नागजी पुरुषोत्तम इसे देखने के लिए आज जीवित नहीं हैं।

भारतीय त्रिकोए का तीसरा सिरा है काईमीर। उसकी भाषा का साहित्य भी हिन्दी में तैयार करवाना है। जिस काईमीर ने क्षेमेन्द्र जैसे संस्कृत महाकवि दिये, 'राजतरंगिएगी' जैसा एकमात्र भारतीय इति-हास-ग्रन्थ दिया श्रीर जवाहरलालजी जैसे भारत-रत्न श्रीर विद्व-सेवक दिये, उस काईमीर की लोकभाषा का इतिहास सारे भारत को

मिलना ही चाहिए। अब देखना है, इस संकल्प की पूर्ति कब होती है।

संस्कृत कवियों ने कव का कह रखा है कि "मनोरथानाम् प्रगतिर् न विद्यते"-कामरूप, केरल और काश्मीर इन तीन सिरों के साहित्य का परिचय पाकर मनोरथ ग्रटकने वाले थोड़े ही हैं ! ग्रटक के इर्द-गिर्द जो पुरतू भाषा बोली जाती है उसका भी इतिहास हमें चाहिए। पंजाबी तो हिन्दी की एक शाखा ही है। उसके इतिहास-प्रन्थ गुरुमुखी श्रौर श्रंग्रेजी में पाये जाते हैं। हिन्दी में भी श्रवश्य ही कोई-न-कोई दे ही देगा। लेकिन हिन्दी का सबसे वड़ा क्षेत्र है राजस्थान। कवियों ने व्रजभाषा का महत्व सदैव ही मान्य किया है-व्रजभाषा की प्रतिष्ठा सदा के लिए कायम रहे ! सूरदास भ्रादि महाकवियों की भ्रमर कृतियाँ हिन्दी का गौरव हैं हो। उघर, श्रवधी को भी गोस्वामी वुलसीदास ने जो महत्व दे रखा है उसे कौन छीन सकता है ? परन्तु राजस्थानी का साहित्य गुरा और संख्या में तनिक भी कम नहीं है। राजस्थान में श्रंग्रेजों का राज्य नहीं पहुँचा, इसलिए वहाँ श्राघुनिक जागृति भी नहीं पहुँची। ऐसा छापालाना भी नहीं पहुँचा, जो राजस्थानी साहित्य की सुलभ करता। श्रीर उसके पुरुषार्थी लोग घन कमाने के लिए दूर-दूर पहुँच गये। इसलिए राजस्थानी साहित्य की बहुत उपेक्षा हुई है। उस साहित्य का मुद्रग्। श्रीर श्रध्ययन श्रव होना चाहिए।

इसी तरह भारत की उपेक्षित भाषाओं की सुन्दरता, समृद्धि भ्रौर लोक-हृदय को आर्द्र करने की उनकी शक्ति देश के सामने प्रथम प्रकट होनी चाहिए।

एक शुभ संकल्प का इस तरह से उद्देश्य-संकीर्तन रूपी मंगलाचरएा करने के बाद केरल के लोगों थ्रौर उनके साहित्य का कुछ चिन्तन करें।

केरल देश की राजनीतिक व्याप्ति हमेशा बदलती आई है। भौगो-लिक व्याप्ति में भी परिवर्तन हुए हैं। सीमाएँ कभी बढ़ीं तो कभी घटीं भी। अगर सागर ने पीछे हट कर हमें कोंकरण का प्रदेश दिया, दक्षिरण वंगाल का समतल प्रदेश दिया, तो केरल का कुछ हिस्सा ले भी लिया। सागर की इस लीला के बारे में हम क्या कह सकते हैं ? "भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। उसी की जय हो (The Lord gave, the Lord took it away. Blessed be the name of the Lord)!" केरल की संस्कृति की ग्रनेक खूबियां हैं। वहां के लोग प्राणवान हैं। स्त्री-प्राधान्य होने पर भी वहां की प्रजा पुरुषार्थी है। ग्राज भारत का राज्य चलाने में केरलीयों का हिस्सा लोक-संख्या के ग्रनुपात से कहीं ग्रधिक है, श्रीर यह स्थान उन्होंने केवल श्रपनी बुद्धि- शक्त, उद्यमशीलता श्रीर ग्रसाधारण निष्ठा से ही प्राप्त किया है।

प्रार्य-संस्कृति प्रपनी संस्कृत भाषा लेकर पूर्व ग्रौर दक्षिण की ग्रोर बढ़ी। बढ़ते-बढ़ते कुछ थक-सी गई ग्रौर उसके साथ-साथ मंगोलि-यन तथा द्राविड़ी संस्कृति का मिलान भी हुग्रा। लेकिन जब संस्कृत भाषा केरल में पहुँ ची तो उसे बहुत ही ग्रनुकूल क्षेत्र मिला। केरल की जनता ने संस्कृत को ऐसे उत्साह से ग्रपनाया ग्रौर उसकी ऐसी ग्रच्छी सेवा की कि ग्राखिरकार श्री शंकराचार्य के द्वारा उसने ग्रायं-संस्कृति का गुरुपद ही ग्रपने हाथ में ले लिया ग्रौर ग्रपनी शुद्ध द्राविड़ भाषा के साथ संस्कृत का ऐसा मिलान किया कि ग्राज केरलीय भाषा में संस्कृत का जितना प्रमाण पाया जाता है उतना उत्तर की ग्रायं-कुल की भाषाओं में भी नहीं पाया जाता !

दक्षिण में ये समुद्र-तटवासी लोग समुद्र के उदर से मोती भी निकालते हैं श्रौर प्रवाल भी निकालते हैं। सफेद चमकीले मोती (श्रौर गोलकुण्डा के हीरे) श्रौर सागर के वन वृक्षों से पाये हुए श्रारक्त प्रवाल एकत्र करके जब ये लोग उनके हार बनाते हैं तब उनकी शोभा के लिए एक नया ही 'मिण्-प्रवाल' नाम देना पड़ा। केरलीय साहित्य का प्रधान लक्षण इस 'मिण्-प्रवाल' शैली से ही व्यक्त हो सकता है।

प्रजा का पुरुषार्थ, उसकी समाज-रचना, भाषा श्रीर लिपि के स्वरूप, हर दृष्टि से देखा जाय तो श्रार्य-संस्कृति तथा दक्षिए। की द्राविड़ी संस्कृति में उत्तर-दक्षिए। के जितना ही भेद है। ऐसे भेद में समन्वय के द्वारा श्रभेद की स्थापना करने की शक्ति जिन लोगों ने दिखाई, उनके विकास श्रोर भाग्योदय के लिए कोई भी मर्यादा हो नहीं सकती। शृद्ध श्रद्ध त श्रोर निष्काम भिन्नत का समन्वय जिन्होंने किया, संस्कृत श्रीर द्वाविड़ी भाषा का मिश्र साहित्य-हार जो बना सके, उन्हींके द्वारा समन्वय के युगधर्म का प्रचार बन सकता है।

केरल की भूमि में पृथ्वी ग्रौर समुद्र की जीड़ा श्रखंड देखने को मिलती है। उस भूमि ने समुद्र का एक बड़ा खण्ड बन्दी कर रखा है। श्रयवा समुद्र कह सकता है कि उसने एक ग्रच्छा सुदी में भूमि-खण्ड श्रपने कब्जे में ले लिया है। श्रौर खारी हवा में ही पनपने वाले श्रौर सुफलित होनेवाले नारियल तथा सुपारी के वृक्ष तो केरल का बड़ा घन हैं। शायद इस खारी हवा के ही कारण वहाँ के लोग सादगी में विश्वास करते हैं श्रौर स्नानानन्द में रममाण होते हैं।

इस साहित्य-दर्शन में रत्नमयीदेवी कहती हैं कि केरल के साहि-त्यिक प्रायः परिश्रम-विमुख ग्रीर ग्रारामतलव होते हैं। यदि यह वात सही है तो में इतना हो कहूँगा कि प्रकृति ग्रीर संस्कृति दोनों ने जिनका जीवन-संग्राम ग्रासान कर दिया ग्रीर भगवान ने जिन्हें वृद्धि का खजाना दे दिया, वे ग्रधिक परिश्रम क्यों करें? ग्रोड़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं चाहिए, मिट्टी की जमीन पर सोने में तकलीफ नहीं होती, चावल, नारियल, केले ग्रीर मछली से जिनका ग्राहार सम्पन्न होता है, ठंड के साथ लड़ने के लिए जिनको घी, मक्खन ग्रीर मांस ग्रधिक मात्रा में नहीं खाना पड़ता, ऐसे लोगों का जीवन-कलह बिलकुल ग्रासान हो जाता है। ग्रीर फिर दिमाग काव्य-शास्त्र विनोद में ग्रानन्द लेता है। इस रसिकता का प्रभाव ग्रगर केरल साहित्य पर पड़ा हो तो उसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं है।

तिसपर संस्कृत जैसे समृद्ध साहित्य को उन्होंने ग्रपनाया। 'रामायए', 'महाभारत' श्रौर 'भागवत' जैसे समृद्ध साहित्य का खजाना मिलने पर केरलीय साहित्यिक श्रभिक्षि क्योंकर कंजूस हो ? उसमें भी द्वैत, ब्रह्वेत ब्रोर विशिष्टाह्वेत की जीवनव्यापी चर्चा करने की ब्राहत, शाक्त ब्रोर वैष्णव सम्प्रदाय की समृद्धि ब्रोर श्री शंकराचार्य की चलाई हुई सर्वसमन्वयकारी पंचायतन-पूजा ! फिर तो पूछना ही क्या है ?

जो लोग समन्वय-वृत्ति से विविधता की उपासना करते हैं उन्हें कदम-कदम पर संघर्ष को समक्तकर उसे दूर करने की तरकी बें ढूंढ़नी पड़ती हैं। उनमें नर्मरसिकता श्रौर विनोद-वृत्ति श्रा ही जाती है। उच्च भूमिका पर श्रारूढ़ हुए बिना संघर्ष दूर नहीं हो सकता। साथ-साथ 'ततः कि ततः कि' वाली निःसारवादी विषाद की भूमिका घारए। किये बिना चलता ही नहीं। मेरी कल्पना है कि ये सारे तत्त्व केरल-साहित्य में श्रा ही गये होंगे।

हमारी संस्कृति की एक विचित्र खूबी है। पिरुचम के लोग हर बात में ग्रपनी मौलिकता ग्रागे करने के प्रयास में कभी थकते नहीं हैं। यहाँ, हम लोग पुराने किवयों के काव्यों का ग्रमुवाद करते, पुराने ग्राख्यान नये ढंग से कहते ग्रौर विलकुल ग्रद्धातन नये-नये ग्रमुभवों को भी व्यक्त करते, पुरानी चीज़ों का ग्रालम्बन करना ही पसन्द करते हैं। भारत की ग्रनेक भाषाग्रों का साहित्य देखते हुए मैंने इतना तो पाया कि रामायएा-महाभारत का एक भी ग्रमुवाद केवल तर्जुं मा नहीं है। इन महाकाव्यों का उपजीवन करते हुए हर एक किव ग्रपनी सारी-की-सारी जीवनानुभूति ग्रौर ग्रपना सांस्कृतिकं संस्करएा व्यक्त कर देता है। शेक्सिपयर ग्रौर टेनिसन ने पुरानी बातों को नवीनता दी। इसपर पिश्चम के लोग नाज़ करते हैं। हमारे यहां करीब-करीब हरएक किव ने ग्रपने ग्रमुवाद के द्वारा ग्रपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ही व्यक्त की हो, इतना ही नहीं, सांस्कृतिक ग्रादशों में भी नये-नये ग्रौर ग्रभूत-पूर्व शिखर खड़े किये हैं।

भारत की श्रनेक भाषाश्रों के साहित्य का ग्रास्वादन करते श्रौर साहित्य का इतिहास पढ़ते एक विशेषता पाई जाती है कि इन सब प्रान्तों की भाषाश्रों का श्रौर उनके साहित्य का विकास एक ही ढंग से श्रीर एक ही कारणों से होता श्राया है। जब द्राविड़ों न भिक्तपंय की महिमा गाई तब उस भिक्तप्रवान संस्कृति की वाढ़ सारे भारत में हिमालय तक पहुँच गई। श्रांर भारत के सब साहित्यों का भिक्तकाल एक ही समय का है। कर्मकांडी संस्कृति, तर्कपटु दर्शनों की संस्कृति, श्रतीन्द्रिय श्रनुभूति की बुनियाद पर खड़ी हुई वेदान्त-संस्कृति, तान्त्रिकों की शक्त्युपासना, वैष्णवों का भागवत धर्म, श्रैवों की शाक्त-धर्म-सिश्रित शिवोपासना, साधु-सन्तों का सदाचार-प्रचार श्रोर उनकी समाधान-परायण संस्कृति, श्रंप्रेनी युग का पुरुषार्थ श्रोर इहलोक-परायणता—सव-के-सब प्रभाव सब भाषाश्रों पर एक से पाये जाते हैं श्रोर निश्चय होता है कि वंश-विभिन्तता, जाति-भेद, धर्म-वैचित्र्य, भाषाभेद, श्रादि श्रनेक भेदों की विपुलता होते हुए भी भारतीय संस्कृति तो एक हो है। भारतीय जनता का हृदय-विकास तो एक-सा हुश्रा है। गुग्-दोघों का श्राविष्कार भी एक-सा हुश्रा है। विषय-सेवन तथा वैराग्य-सेवन—दोनों में सभों ने एक-सा पुरुपार्थ करके देखा है।

तो भी केरल की एक विशेषता ध्यान में आये विना नहीं रहती। वह है स्त्री-स्वातन्त्र्य। उषा-अनिकृद्ध की प्रराय-भूमि में स्त्री-स्वातन्त्र्य का विकास हुआ तो सही, चित्रांगदा उस स्वातन्त्र्य की प्रतीक है। उसी तरह केरल में भी स्त्री-स्वातन्त्र्य के कारए ही पंतृक सम्पत्ति पुत्र को न मिलकर भिग्नी की संतित को मिलने की प्रया पाई जाती है। ऐसे देश में जाकर ब्राह्मएों ने आर्य-संस्कृति का प्रचार किया ग्रीर केरलीय समाज-व्यवस्था के साथ समझौता करके एक नई ही संस्कृति भारत की विभिन्नता में दाखिल की। इसका प्रभाव आगे चलकर बहुत-कुछ होनेवाला है, जिसकी ग्राज हमारे लिए कल्पना तक करना कठिन है।

दक्षिण की चार भाषाश्रों की एक ग्रपनी निजी शैली होती है। पर-सवर्ण संधि के कारण उनमें एक प्रकार का खास माधुर्य श्राया है। समासों का श्रतिरेक करके संस्कृत ने जो स्वाभाविकता खोई उससे चेतकर उत्तर की भाषाश्रों ने बड़े-बड़े समासों का त्याग हो कर दिया। दक्षिण की भाषाओं ने समास-प्रचुर शैली का हिम्मतपूर्वक प्रयोग करके आजमा लिया है कि समास कहाँ तक ला सकते हैं और कहाँ उनकी शाबित कुंठित होती है। दक्षिण की किवताओं में समासों का प्रयोग योग्य प्रमाण में होने से और उनके अन्त में देशी शब्द आने से शैली का श्रोजोगुण अपनी पूरी शक्ति प्रकट कर सका है। श्राधृतिक युग में गद्य की प्रधानता होने पर समास कम हो गये और भाषा में तत्सम शब्दों का प्राचुर्य भी घट गया। लेकिन तद्भव शब्द तो बिलकुल देशज जैसे बन जाते हैं और संस्कार तथा स्वाभाविकता दोनों की शक्ति से लाभ उठाते हैं।

केरल-साहित्य के इस परिचय-ग्रंथ में हरएक युग की विशेषता श्रीर विचार का विकास तो बताया ही गया है, लेकिन विशेष लाभ यह है कि पृष्ठों की मर्यादा के अन्दर रहकर उस-उस युग के साहित्य के प्रातिनिधिक नम्ने, उच्च ग्रिभिरुचि ग्रीर विवेक के साथ दियें गए हैं। फलतः हम उस साहित्य के बारे में ही नहीं जानते, बल्कि उस साहित्य का थोड़ा-बहुत म्रास्वाद पाकर सन्तोष भी पाते हैं। भारत की भाषाएँ संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं, इस कारण, श्रीर वे सब एक ही देश तथा एक ही संस्कृति का ग्राविष्कार होने के कारए। भी, किसी भी भारतीय भाषा का म्रास्वाद हिन्दी के द्वारा लेना कठिन नहीं है। शर्त यही है कि अनुवादक का दोनों भाषाओं के स्वभाव और शैली के साथ श्रच्छा परिचय होना चाहिए। मुभे कहते संतोष श्रौर हर्ष है कि केरल-साहित्य के जो नमूने यहाँ हिन्दी में पेश किये गए हैं उनमें केरलीय शैली की खुशबू कायम रखी गई है श्रीर हिन्दी शैली की स्वाभाविकता पर तिनक भी श्राक्रमण नहीं हुश्रा है। इस करामात में श्री सीताचरण दीक्षितजी का कितना हाथ है, यह देखना हमारा काम नहीं। भारतीय लग्न का भ्रादर्श ही भ्रभेद को दृढ़ करना है। रत्नमयीदेवी की जन्म-भाषा केरलीय होने के उपरान्त उन्होंने उस भाषा की भ्रोर संस्कृत को भी सर्वोच्च उपाधि पाई है भ्रौर सीताचरएाजी तो हिन्दी के

सिद्धहस्त लेखक हैं ही। हम तो दोनों का एकसाथ अभिनन्दन करके ही सन्तोष मानेंगे।

इस तरह केरलीय साहित्य का सुभग दर्शन कराकर ये दीक्षित-दम्पती सन्तोष नहीं मान सकते, न उनके पाठकों श्रीर हिन्दी जगत् को ही इतने से सन्तोष मानना चाहिए। जिस साहित्य का इतना सन्तोषप्रद परिचय उन्होंने कराया, उसके समर्थ लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों का परिचय कराने का कर्तव्य भी उन्होंने ग्रपने शिर ले लिया है। 'गुणानां एव दौरात्म्यात् धुरि घुर्यो नियुज्यते।' कम-से-कम एडुत्तच्छन्, कुंचन् नम्पियार, कुमारन् श्राञान्, सी० वी० रामन्पिल्ले भ्रादि का परिचय तो हिन्दी के द्वारा केवल हिन्दी-जगत् को ही नहीं, सारे भारत को करा देना चाहिए। हिन्दी का प्रचार करते सारे भारत को में ग्राक्वासन देता ग्राया कि हिन्दी सीखने से ग्रापको भारत की सब भाषाग्रों के साहित्य का परिचय यथासमय हो जायगा। सागर में जिस तरह सर्व तीर्थ पाये जाते हैं, उसी तरह ंहिन्दी में भारत की सब भाषाएँ अपने-अपने साहित्य का क़र-भार ला ्देंगी और इस तरह भारत की सब भाषाश्रों के तेज से हिन्दी कल्पनातीत समृद्ध होगी। जिस तरह सब देवों ने अपनी-अपनी शक्ति प्रदान करके महा-माया को सर्वशक्ति स्वरूपिएगी बना दिया, ग्रीर कार्तिक स्वामी को देवों का सेनानी बना दिया, उसी तरह हमें भ्रव हिन्दी को भारतीय संस्कृति की समर्थ प्रतिनिधि बनाना है। 'कैरली साहित्य-दर्श न' इस कर-भार का एक मंगल प्रारम्भ है। इसी रूप में हिन्दी जगत् इसका प्रसन्न स्वागत करे!

सचमुच श्रीमती रत्नमयीदेवी ने भारतलक्ष्मी के पुण्य श्रभिषेक के लिए केरलीय जीवन का यह एक मंगल-घट प्रस्तुत किया है।

नई दिल्ली

विजयादशमी, २०१३ वि०

--काका कालेलकर

१४ अक्तूबर, १६४६

#### प्रशस्ति

हिन्दी पाठकों को 'कैरली साहित्य-दर्शन' का परिचय कराते हुए मुक्ते हर्ष होता है। इसकी लेखिका श्रीमती रत्नमयीदेवी दीक्षित मलया-लम् श्रीर हिन्दी दोनों भाषाश्रों के साहित्य की विदुषी हैं श्रीर वे श्रपनी स्वेच्छा-स्वीकृत भाषा के पाठकों को श्रपनी मातृभाषा के साहित्य का परिचय देने के लिए सर्वथा योग्य हैं।

मलयालम्, यद्यपि उसके बोलने वालों की संख्या केवल एक करोड़ चालीस लाख ही है, भारत की एक सर्वाधिक समृद्ध ग्रौर विकसित भाषा है। उसकी परंपरा लगभग एक हजार वर्ष से ग्रखंड है ग्रौर इसके बहुत पहले, ईसा की चौथी शताब्दी में ही, उस ने दक्षिण की भाषाग्रों में ग्रपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया था। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में रचित संस्कृत ग्रन्थ 'लीलातिलकम्' को देखने से मलयालम् साहित्य ग्रौर भाषा की प्राचीनता का स्पष्ट बोध हो जाता है। इस ग्रन्थ में मलयालम् की 'मिण-प्रवाल' शैली का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ में मलयालम् की 'मिण-प्रवाल' शैली का विवेचन किया गया है। इसके पहले की भी कुछ कृतियाँ पुराने ग्रन्थालयों से खोजकर प्रकाशित की गई हैं। वे तेरहवीं ग्रौर चौदहवीं शताब्दियों की हैं। उनसे मालूम होता है कि मलयालम् कम-से-फम दसवीं शताब्दी में तो संस्कृत के प्रचुर सिम्मश्रण से एक श्रीसम्पन्न ग्रौर समर्थ भाषा बन ही चुकी थी।

मलयालम् का मध्यकालीन साहित्य मुख्यतः संस्कृत ग्रन्थों के श्रनु-वाद श्रीर श्रनुकरणों के रूप में विकसित हुग्रा। यह एक महत्व की बात है कि 'भगवद्गीता' के जो श्रनुवाद श्रन्य भाषाश्रों में हुए उनमें मलया-लम् श्रनुवाद शायद पहला था। यह श्रनुवाद पन्द्रहवीं शताब्दी में निरणं माधव पिणक्कर ने किया था। परन्तु इस काल में रामायण, महाभारत श्रीर पुराणों के जो सुन्दर श्रनुवाद हुए, उनके श्रतिरिक्त संस्कृत के श्रनुक- रंग के रूप में प्रचुर मात्रा में चम्पू-काव्यों की भी रचना की गई। केरल की विशेष कला 'कथकलि' के साहित्य का विकास भी इसी काल में हुआ। श्रठारहवीं शताब्दी में एक प्रकार की लौकिक और लोकप्रिय काव्य-शैली की उत्पत्ति हुई, जिसका सम्बन्ध अधिकांशतः 'श्रोट्टम् तुल्लल' के साथ था। गद्य-साहित्य मुख्यतः वैज्ञानिक विषयों तक ही सीमित रहा। इस प्रकार की एक उल्लेखनीय कृति कौटित्य के श्रथंशास्त्र की मीमांसा है। यह पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखी गई थी।

जब इतनी समृद्ध परम्परा मौजूद थी तो क्या श्राइचर्य कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से जो साहित्यिक पुनर्जागृति हुई उसका मलयालम् ने पूर्ण लाभ उठाया? विगत सौ वर्षों में मलयालम् साहित्य के प्रायः प्रत्येक विभाग में जो प्रगति हुई है, वह बहुत व्यापक है।

दक्षिण भारत के साहित्य श्रीर संस्कृति का परिचय उत्तर भारत के लोगों को लगभग नहीं-सा है। यह खंदजनक सत्य एक श्रखंड राष्ट्र की दृष्टि से हमारे लिए श्रेयास्पद नहीं है। हमारे देश की सर्वमान्य संस्कृति श्रनेकानेक सुविकसित भाषाश्रों से समृद्ध श्रीर विविधतामय बनी है। श्रतएव हमारी राष्ट्रीय एकता की वृद्धि तभी होगी जब हम एक-दूसरे के श्रंशदान को समभेंगे। विशेष रूप से इस समय, जबकि हिन्दी को राज्यभाषा के पद पर श्रासीन कर दिया गया है, हिन्दीभाषी जनता के लिए श्रीर भी श्रावश्यक है कि वह श्रन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यों को समभने श्रीर उनकी सराहना करने को श्रागे बढ़े।

मैंने श्रीमती रत्न मधीदेवी की यह पुरतक पढ़ी है। यह न केवल विद्वलापूर्ण है, वरन् साहित्यिक गुर्गों के सच्चे ज्ञान के साथ लिखी गई है। जो पाठक केरलीय जनता की साहित्यिक प्रकृतियों श्रीर सफलताश्रों की सामान्य रूपरेखा का परिच्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे यह पुरतक पढ़ने की सिफारिश में निःसंकोच करता हूँ।

### लेखिका का निवेदन

भारत को स्वतन्त्र हुए ग्रभी इनेगिने नौ वर्ष ही हुए हैं, परन्तुं इतन थोड़े समय में ही उसने ग्राइचर्यजनक प्रगति कर ली है। जनता के **अन्तर में जीव-चैतन्य प्रस्फुरित होने लगा है, श्रौर वह पुलकोद्गमकारी** है। इस जीव-चैतन्य के साथ प्रत्येक भाषाभिमानी के हृदय में ग्रपनी-ग्रपनी भाषा के प्रति प्रेम ग्रौर उसे भी प्रस्फुरित-प्राण से भर देने की ग्राकांक्षा का उमड़ पड़ना स्वाभाविक ही है। भारत जैसे देश में, जहाँ जितने प्रान्त हैं, उतनी ही या उससे दुगुनी भाषाएँ हैं, भाषा का विकास जनता के विकास के समान, पारस्परिक ज्ञान, मैत्री ग्रौर प्रेम से ही हो सकता है। श्रपनी उन्नति की चिन्ता तथा श्राशा में समीपस्थों को भूल जाने से काम नहीं चल सकता। भगवान् ने गीता में देवों श्रीर मनुष्यों के लिए जो यह उपदेश किया है कि 'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यताम्' (म्रापस में भावना करके - म्रावर प्रेम तथा प्रीरान करके - परम श्रेय को प्राप्त करो), वह भारत की विभिन्न भाषा-भाषी जनता के लिए भी उतना ही समीचीन है। लेन-देन, पठन-पाठन भ्रादि से भाषा का भंडार संवींघत होता है। इस प्रकार की परस्पर-भावना के लिए विभिन्न भाषाग्रों के साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी उत्तम कृतियों को भाषान्तरित करना श्रीर उनका मूल रूप में ही श्रध्ययन करना उत्तम मार्ग है।

उत्तर भारत की मुख्य भाषाओं में यह लेन-देन प्रचलित है, परन्तु दाक्षिणात्य भाषाओं के प्रति श्रवतक उत्तर में एक प्रकार की उदासीनता रही है। दूसरी श्रोर उत्तर भारत की भाषाओं को दक्षिण भारत की भाषाओं ने दूर नहीं रखा। जहांतक मल-यालम् का सम्बन्ध है, उसमें बंगला, हिन्दी, मराठी तथा गुजराती भाषाओं के श्रनेकानेक उपन्यासों, कथाओं श्रीर काव्यों का श्रनुवाद किया गया है। दक्षिण की जनता उत्तर के विविध प्रान्तों, भाषाओं श्रोर श्राचारों का कामचलाऊ ज्ञान तो रखती ही है। परन्तु उत्तर की जनता इतने से ही सन्तोष मानती रही कि दक्षिण भारत का नाम मद्रास है, वहां के लोग मद्रासी हैं श्रोर वहां की भाषा को मद्रासी कहा जाता है। फलतः श्राज इतना भी जानने वाले लोग बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैं कि दक्षिण में भी उच्च कोटि के साहित्य से श्रनुगृहीत कम-से-कम चार भाषाएँ विद्यमान हैं। हर्ष की बात है कि स्वतन्त्रता के बाद से यह उदासीनता जो झतापूर्वक मिट रही है। हमारी पारस्परिक जिज्ञासा बढ़ने लगी है श्रीर हम श्रापस में मिलने-जुलने तथा एक-दूसरे के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक हैं।

दूरवर्ती भाषाश्रों का परस्पर परिचय कराने का काम उन भाषाश्रों के श्रेष्ठ पण्डितों का है। किन्तु यदि भाषा-पण्डितों को इसके लिए श्रवकाश या सुविधा न हो तो मेरी जैसी एक विद्यार्थिनी का ही श्रपने श्रध्ययन का परिगाम सम्पित करने का साहस श्रनाशास्य नहीं होगा। यही श्राश्वासन लेकर मेंने हिन्दी-भाषी जनता को केरलीय साहित्य का यत्किचित् परिचय देने का प्रयत्न किया है।

मलयालम् भारत के दक्षिण-पिश्चमी कोने के केरल-प्रदेश की भाषा
है। केरल की सन्तान ही उपजीविका के लिए बाहर निकल जाने के
बाद बहुधा अपनी भाषा को भूल जाती है। फिर भी इतना तो सत्य है
िक प्राचीन काल से ही उसका साहित्य अभिमान के योग्य रहा है।
पड़ोसियों और मित्रों से उचित सहायता लेने में कभी संकोच न करने
के कारण मलयालम् भाषा का विकास और उसकी अभिवृद्धि समय के
अनुसार होती ही रही। अन्तःछिद्र और युद्धादि से केरलीय जनता को
सदा सावधान रहना पड़ा, परन्तु जीवन को एक लम्बी विनोद-यात्रा
मानने का स्वभाव भी उसे सहजिसद्ध था। 'यावज्जीवं सुखं जीवेत्' का
आदर्श उसे अधिक प्रिय था। शायद इसीलिए भयानक युद्ध के बीच में
भी, मरण तथा अपमान से बचने के लिए भागते रहने पर भी, केरल

वर्मा पड़िश्शराजा जैसे वीरोत्तंस हृदयाकर्षक, सुन्दर काव्य-तल्लजों तथा श्रन्य साहित्य का निर्मारण कर सके । वैज्ञानिक शाला को उदासीन दृष्टि से देखने श्रीर काव्य तथा कलामय शालाश्रों का परिपोषण करने का रहस्य भी शायद यही होगा ।

इस पुस्तक में मलयालम् भाषा तथा साहित्य का संक्षेप में परिचय दिया गया है, विस्तृत श्रथवा व्यापक परिचय देना इसका उद्देश्य नहीं है। एक मुन्दर एवं विशाल प्रासाद को बाहर खड़े होकर गवाक्षों से देखने पर जो दृश्य दिखाई दे सकता है, वैसा ही दृश्य इस छोटी-सी पुस्तक में केरलीय साहित्य का उपलब्ध है। कहने योग्य सब नहीं कहा गया, उसका एक ग्रंश भी शायद न कहा जा सका हो। समूह से एक को देखकर ग्रोर परखकर शेष सबका श्रनुमान कर लेने की रीति से यहाँ सन्तोष कर लिया गया है। जो कुछ इन पृष्ठों में ग्रंकित है उससे यदि किसी भी साहित्य-भक्त को श्रानन्द प्राप्त हो ग्रौर यदि चोटी के साहित्य-सेवियों का ध्यान केरल-साहित्य की ग्रोर ग्राकृष्ट हो जाय, तो इस पुस्तक का उद्देश्य सफल हो जायगा।

पहले इस पुस्तक में बीच-बीच में मूल मलयालम् श्रंशों के उद्धरण देकर उनका श्रनुवाद हिन्दी में कर दिया गया था, परन्तु बाद में मलयालम् माषा को नागरी लिपि में छापने की कठिनाई महसूस हुई। मलयालम् में नागरी से कई श्रक्षर श्रधिक हैं। उदाहरणार्थ, स्वरों में मलयालम् लिपि में 'ए' श्रौर 'श्रो' के ह्रस्व रूप भी हैं। व्यंजनों में भी तीन श्रक्षर श्रधिक हैं। उनका उच्चारण कमशः 'इ', 'र' श्रौर 'घ' से थोड़ा-बहुत मिलता-जुलता होने पर भी भिन्न है। पहला 'इ' से मृदु है, दूसरा 'र' से कठोर श्रौर तीसरा 'घ' का मृदु उच्चारण (क्छ-कुछ 'इ' जैसा) करने से सम्भव हो सकता है। 'ट' श्रौर 'न' का उच्चारण दो-दो प्रकार से किया जाता है। एक उच्चारण तो नागरी श्रक्षरों का जैसा हो है; दूसरा, 'ट' का श्रंग्रेजी 'रैंट' में 'ट' के समान, श्रौर 'न' का दन्त्य है, जो जीभ को सामने के दाँतों के बीच रखकर बोलने से हो सकता है।

छपाई में इन ग्रक्षरों श्रयवा इनके संकेतों के लिए विशेष टाइप वनाने की किठनाई थी। ग्रतएव मलयालम् उद्धरगों को इस संस्करण से निकाल देना ही एकमात्र उपाय रह गया। फिर भी यही एक कारण नहीं था। पुस्तक का कलेवर भी मर्यादा से ग्रधिक वढ़ गया था श्रीर उसे मर्यादा में रखना जरूरी था।

पुस्तक लिखने में मैंने श्री श्रार० नारायए पिएक्कर के 'केरल भाषा साहित्य चरित्रं' नामक वृहद् ग्रंथ से भरपूर सहायता ली है। जहाँ कहीं भी श्रावश्यकता हुई, मैंने उनके निर्णयों को निस्संकोच भाव से स्वीकार कर लिया है। श्रतएव श्री पिएक्कर के श्रीर उनके वृहत् ग्रंथ के प्रति मैं श्रत्यन्त ऋगी हूँ।

यदि पूज्य काकासाहेव कालेलकर ने वार-वार मुक्ते प्रेरणा न दी होती तो गृहस्यो ग्रौर उपजीवन के कार्य के दुहरे भार से दवी में इस पुस्तक को लिखने का उत्साह ग्रक्षुण्णा न रख पाती। श्रतएव इसके तैयार होने का पूर्ण श्रेय काकासाहेव को ही है। इसमें यदि कोई गुण हों तो वे तो उन्हें समर्पित हैं हो, परन्तु दोष भी उन्हें हो समर्पित न करूँ तो किसे करूँ? यदि गुण सौंपकर दोष प्रपने ऊपर ले लेने से उनके पितृतुल्य स्नेह को घक्का लगने की ग्राशंका न होती तो मुक्ते इससे श्रिषक सन्तोप ग्रोर किसी वात से न होता। 'श्रामुख' लिखने के पूर्व उन्होंने सारी पुस्तक दो बैठकों में सुन ली। इसे उनके धर्य की परीक्षा कहा जाय या केरलीय साहित्य-संस्कृति के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा?

सरदार का० माघव पिएक्कर ने भी इसे पढ़ने की कृपा की श्रीर इसकी 'प्रशस्ति' लिखकर इसका मान बढ़ाया है'। किन्तु उन्हें धन्यवाद देने की रस्म निभाना ग्रावश्यक नहीं, मालूम होता।

जिन लेखक-लेखिकाओं की रचनाओं के उद्धरण पुस्तक में दिये गए हैं उनकी में श्राभारी हूँ। मुक्ते श्राज्ञा है कि उनमें से जो श्राज भी फैरली का भण्डार संबंधित करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे मुक्ते, कभी भविष्य में, श्रपनी नई-नई रचनाओं की चर्ची करने का श्रवसर प्रदान करेंगे। जो विरक्त हो गये हैं उन्हें उलहना देने के सिवा चारा ही क्या है ? किन्तु जो अपनी लोकलीला समाप्त करके चले गये हैं उनकी पुण्य स्मृति में मेरी यह छोटी-सी पुस्तिका श्रद्धामय पुष्पांजिल की प्रतीक हो !

इसकी पांडुलिपि तैयार करने में मुक्ते श्रपने बच्चों-चि० सतीश श्रौर चि॰ महेश से बहुत सहायता मिली है। उन्हें मेरा वात्सल्य प्राप्त है ही। किन्तु मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं, मलयालम् है स्त्रीर मेंने मुख्यतः पारिवारिक सम्पर्क से ही हिन्दी का ग्रध्ययन किया है। ग्रतएव यह श्रावश्यक या कि मेरी पांडुलिपि हिन्दी का कोई पंडित देख जाता। जिन्होंने मेरी मातृभाषा के प्रति प्रेम भ्रौर सहानुभूति के साथ यह कार्यः किया उनका अनुग्रह मानना घृष्टता होगी। परन्तु पांडुलिपि देख जाने के बाद सुदूर विदेश से उन्होंने मुक्ते जी-कुछ लिख भेजा या उसके कुछ श्रंश यहाँ उद्धृत कर देने में श्रात्मगौरव मालूम होता है। उन्होंने लिखा था--''जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, शब्द-प्रयोग, वाक्य-विन्यास, शैली-सब-कुछ मुक्ते बहुत ग्रच्छा लगा। भाषा में मैंने ग्रधिक हस्तक्षेप नहीं किया। जहाँ-कहीं कोई ऐसा प्रयोग दिखलाई पड़ा, जो हिन्दी में खप ही नहीं सकता था, उसे मेंने बदल दिया है। कुछ लम्बे वाक्य ग्रीर लम्बे सामासिक शब्द तोड़ दिये हैं। सारांश यह कि मैंने उतना ही किया है, जितना भ्रनिवार्य था श्रीर में जानता नहीं कि समग्रतः में इसे सुधारने में सफल हुम्रा हूँ या बिगाड़ने में। परन्तु इतना में निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ कि यदि तुम श्रिधक लिखो तो मेरी मातृभाषा— राष्ट्रभाषा—के पाठक तुम्हें हृदय से म्राशीर्वाद देंगे मौर तुम्हारा उचितः सम्मान करने में चूकेंगे नहीं ! ... " इन शब्दों से मुक्ते प्रोत्साहन मिला है।

नई दिल्ली । विजयादशमी, २०१३ वि०

—रत्नमयीदेवी दीचित

# विषय-सूची

| केरल का मंगल-घट (ग्रामुख): काकासाहेव कालेलकर | सात            |
|----------------------------------------------|----------------|
| प्रशस्ति : का० माधव पिए। क्कर                | सत्रह          |
| लेखिका का निवेदन                             | <b>उन्नी</b> स |
| १. केरल तंथा कैरली                           | १              |
| २. भाषाः उत्पत्ति तथा आदिम काल               | १२             |
| ३. प्राचीन काल : लोक-काव्य                   | 38             |
| ४. द्राविङ् प्रभाव काल                       | २६             |
| ४. संस्कृत प्रभाव काल                        | ४६             |
| ६. एडतच्छ्रम्                                | દ્દષ્ઠ         |
| ७. ग्रन्य कवि                                | <b>=</b> ?     |
| प. कथकति का साहित्य: आट्टकथा                 | 03             |
| ६. हास्य-साहित्य के उपज्ञाताः कुंचन निम्पयार | १०७            |
| १०. त्र्राधुनिक युग का उपःकाल                | १२६            |
| ११. महाकाव्य शाखा                            | १४४            |
| १२. श्राधुनिक कवि परम्परा-१: संदेशकाव्य,     |                |
| विलापकाच्य तथा खरडकाच्य                      | १६४            |
| १३. ऋाधुनिक कवि परम्परा-२ : क्रान्तिकारी     |                |
| साहित्य का सूत्रपात                          | १६८            |
| १४. गद्यशाखा का विकास                        | २२३            |
| १४. त्र्रधुनातन काल की प्रवृत्तियां          | २४६            |
|                                              |                |

# केरल तथा कैरली

साहित्य के इतिहास में केवल भाषा ग्रथवा साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने से काम नहीं चलता। कोई भी पुस्तक पढ़ने पर उसके लेखक के विषय में विचार उठता है ग्रीर उसके जीवन, काल, उसके समय की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति ग्रादि विविध विषयों की जिज्ञासा जाग्रत होती है। इसलिए साहित्याध्ययन को एक प्रकार का लोक-भ्रमण ही मानना चाहिए।

साहित्य एक लिलत कला है और उसका मुख्य प्रयोजन सरस रीति से उत्तम जीवन का मार्ग प्रदिश्तत करना है। वह इतिहास का पूरक भी है। इतिहास से सम्बद्ध समुदाय के बाह्य व्यापारों का एकदेश ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु उसके भ्रान्तरिक व्यापारों — भ्राचार-विचार, भ्रादर्श, ग्रुण-दोपादि का परिचय प्राप्त करने के लिए साहित्य की ही भ्रावश्यकता होती है। उदाहरणायं, केरल-राज्य के इतिहास से उसकी भ्रापसी लड़ाइयों और कभी एक राजा के, कभी दूसरे के, कभी बाह्यणों के, कभी नागों (केरल के भ्रादि-वासियों) के प्रताप-प्रभुत्व का विवरण मिलता है; परन्तु केरलीय जनता के स्वभाव, जीवन-रीति, भीर भ्राचार-विचार भ्रादि का परिचय प्राप्त करना हो तो उस काल के लोकगीतों तथा उसी प्रकार की अन्य कृतियों का भ्राक्षय ग्रहण करना होगा। इस दृष्टि से देखने पर साहित्य को इतिहास का पूरक भ्रथवा उसकी व्याख्या मानना होगा।

साहित्य पर देश की भौगोलिक स्थिति श्रीर इतिहास का प्रभाव

पड़े विना नहीं रह सकता, इसलिए किसी भू-भाग के साहित्य के इतिहास को समभने के लिए उस भूभाग के इतिहास का ज्ञान परम आवश्यक है। अतएव केरलीय साहित्य की पृष्ठ-भूमि के रूप में केरलीय इतिहास का सिहावलोकन कर लेना असंगत न होगा।

सह्याद्रि और अरब की खाड़ी के बीच में कन्याकुमारी से गोकरणं तक फैले हुए देशखण्ड को केरल कहा जाता है। साधारण मान्यता के अनुसार किसी समय कन्याकुमारी से चालीस मील दक्षिण तक भूमि थी, जो कालान्तर में समुद्रमग्न हो गई। उत्तर में भी गोकर्णं से लेकर आगे का कुछ भाग कर्णाटक में सम्मिलित हो गया। अतएव आधुनिक केरल की सीमा कन्याकुमारी से काञ्चिरोड़ तक ही है। उसमें कोन्चि (कोचीन), तिरुवितांकूर, (ट्रावनकोर), उत्तरी मलावार और दक्षिणी कर्णाटक का कुछ भाग सम्मिलत है।

इस प्रदेश को मलइनाडु, चेरनाडु तथा भागंवक्षेत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसका एक नाम चेरतल भी है, जिसका अर्थ होता है चेर वंश के राजाओं का स्थान। कालान्तर में चेरतल का अपभ्रंश होकर चेरल और बाद में "च" का "क" हो जाने से "केरल" वन गया। संस्कृत साहित्य में "केरल" नाम ही प्रचलित है।

शुद्ध कैरली भाषा में इसे 'मलइनाडु', अर्थात् "पर्वतों का देश," (मलइ: पर्वत, नाडु: देश) कहा जाता है। पर्वत और समुद्र के बीच के देश का वाचक "मलइ + आली" अर्थात् "मलयाली" शब्द भी प्रचलित है। इस देश की भाषा "मलयालम्" अथवा "कैरली" कहलाती है।

"भागंवक्षेत्र" नाम के सम्बन्ध में एक ऐतिह्य प्रसिद्ध है। जब श्री परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियों का नाश करके कैंकेय राजा कार्तवीर्य से अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया तब वे पश्चात्ताप से अभिभूत हो गये, और तपश्चर्या के लिए आर्यावर्त छोड़कर दक्षिण की ओर चले गये। उन दिनों भारतवर्ष की दक्षिणी सीमा गोकर्ण तक ही थी। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या से बक्णदेव को प्रसन्न किया और उनसे रहने के लिए जगह माँगी। वरुणदेव ने उत्तर दिया कि अपना कुठार फेंककर जितना स्थान चाहिए, समुद्र से निकाल को। निर्देश के अनुसार भागव राम ने अपना परशु फेंका, जो कन्याकुमारी के आस-पास जाकर गिरा। उतने स्थान से समुद्र हट गया और वहाँ केरल का निर्माण हुआ।

जब जल से स्थल मिला तो वहाँ जननिवास कराना म्रावश्यक हुग्रा; भागंव राम ने भ्रायिवर्त से ब्राह्मणों को लाकर वहाँ बसाया। उनके लिए भिन्न भ्राचार-नियम भ्रादि बनाकर वे कुछ दिन बाद फिर से तपस्या के लिए चले गये।

इस ऐतिहा की प्रामाणिकता मानें या ना मानें, इतना अनुमान करना अनुचित दिखलाई नहीं पड़ता कि विध्यपर्वत के उत्तर से भृगु-वंशीय परशुराम ने ही सर्वप्रथम केरल में पदार्पण किया। भारत-भर में परशुराम को जो एकमात्र मन्दिर है वह केरल के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस सत्य से इतना तो स्थापित हो ही जाता है कि परशुराम का केरल के साथ कुछ विशेष सम्बन्ध था।

इतिहास-रचना के सहस्रों वर्ष पूर्व भारत-भूमि आर्य और द्राविड़ जनता की निवास-स्थली थी। इतिहास बताता है कि आर्य लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर घीरे-घीरे द्राविड़ जनता में मिलते रहे थे। केरल के पूर्व-निवासी भी द्राविड़ थे। किन्तु उनके आचार-विचारों में अन्य द्राविड़ों के आचार-विचारों से वहुत अन्तर था, अतएव उनका समाज भिन्न मालूम होता था और वह भिन्नता अब तक वर्तमान है। केरलीय जनता के आचार-विचार, वेश-भूषा, भाषा और दायक्रम आदि सभी भिन्न हैं। सारे संसार में पुत्र को पिता की संपत्ति का अधिकारी माना जाता है, किन्तु केरल में भानजा मामा की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। स्त्री को पुरुष के बरावर अधिकार देकर केरलीय संस्कृति ने गाईस्थ्य जीवन के रथ के दोनों चक्रों को एक साथ आगे वढ़ने का अवसर प्राचीन काल से ही दे रखा है। वहाँ उपजीविका का मुख्य

साधन कृषि और शिकार था और लिखित इतिहास के श्रारम्भ से ही वहाँ के नायर युद्ध-वीर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं।

जहाँ तक ज्ञात है, केरल भी शेष भारत के समान ही छोटे-छोटे राज्यखंडो में विभक्त था। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आये जब कोई-कोई राजा अपने समकालीनों से अधिक पराक्रमी सिद्ध हुए और उन्होंने अनेक खण्डों पर अधिकार किया।

जिन दिनों द्राविड़ देश आंध्र, कर्णाटक, चोल, पाण्ड्य, श्रीर चेर नामक पाँच प्रांतों में विभाजित हुआ, केरल चेर राजा के श्रधीन था। माना जाता है कि चेरवंश के आदिपुरुष पुण्यश्लोक प्रह्लाद के पुत्र महाबलि थे। उनकी राजधानी वर्तमान एरणाकुलं से लगभग सो मील दूर "तुक्कारूरकरा" नाम के स्थान में थी। बाद में चेरन नाम के एक प्रतापी सम्राट के काल में वह "तिरुवंचिकुलं" में स्थापित हो गई। इतिहास के श्रनुसार, इन दिनों विदेशों के साथ बहुत व्यापार होता था। कोड़ंगल्लूर एक अच्छा बन्दरस्थान था, जहां से दूरस्थ देशों के साथ व्यापार चलता था। इसी राजा के काल में मलइनाडु ने सर्वतोमुखी अभिवृद्धि प्राप्त की श्रीर इसी के नाम से विदेशों में उसे "चेरनाडु" कहा जाने लगा।

इस प्रतापी नरेश के काल में केरल के छोटे छोटे राज्य एक छत्र के प्रधीन संघटित हुए। उस समय उसमें कन्याकुमारी से लेकर गोकर्ण तक का प्रदेश और कुड़क, नीलिगिर, वर्तमान मैसूर राज्य का दक्षिणी भाग, कोयम्बतूर जिला और सेलम जिले का पश्चिमार्घ सम्मिलित हुआ। परन्तु कुछ दिनों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा एक कोने से करते रहना सभव नहीं मालूम हुआ। विशेषतः कोड़ंगल्लूर-नौकाशय की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई। श्रतएव एक चेर राजकुमार वहाँ जाकर रहने लगा। घीरे-घीरे वहीं उसने धपनी वंश-स्थापना की और चेर राजवंश की श्रधीनता से स्वतन्त्रता भी पा ली। तत्पश्चात् कन्याकुमारी से गोकर्ण तक के प्रदेश और कुड़क को केरल के नाम से पुकारा जाने लगा।

ऐतिहा के अनुसार, कन्याकुमारी के दक्षिण में चालीस मील तक जो भूभाग था, वह भी इन्हीं चेर राजाओं के काल में किसी प्रकृति-विपयंय के कारण समुद्र में विलीन हुआ था। उस भूभाग में कुमारीकोड़ नाम का पर्वत और कुमारी तथा पहुली नाम की दो निदयाँ भी थीं। भूमि के साथ उनका भी समुद्र में विलय हो गया। माना जाता है कि यह घटना ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व घटी थी।

ज्ञात इतिहास के अनुसार आर्यावर्त से केरल में आह्मणों का आगमन भी इन्हीं दिनों हुआ। ऐतिहा से ऐतिहासिक तत्व की ओर जाने
पर यह अनुमान होता है कि उत्तर से दक्षिण की धोर जाने वाले आर्य
घीरे-घीरे केरल में भी पहुँच गये और वहाँ की फलभूयिष्ठता देखकर
वहीं वस गए। केरल के आचार-विचार और रीति-व्यवहार आदि
सव निराले थे, अतएव उत्तर से आये हुए ब्राह्मणों ने अपनी जीवनपद्धित को भी उसी प्रकार ढालने का प्रयत्न किया। केरल के ब्राह्मणों
में वर्तमान काल में जो व्यत्यस्त आचार-व्यवहार दीख पड़ता है उसका
मूल यही मिलकर रहने की मनोवृत्ति हो सकती है।

श्रायं त्राह्मणों के श्राने के पहले ही केरल की जनता संस्कार श्रीर नागरिकता में बहुत श्रागे बढ़ी हुई थी। लिखित इतिहास उपलब्ध न होने पर भी उन दिनों के साहित्य से समाज की श्रवस्था का बहुत-कुछ परिचय मिल जाता है। वर्णभेद श्रीर जातिभेद उन लोगों के लिए श्रज्ञात था। रक्षकों के स्थान पर नागवगं के लोग श्रीर उनकी श्रधीनता में उनके नाई, धोबी, शिल्पी श्रादि योगक्षेम से रहा करते थे। युद्ध-प्रशिक्षण वर्णभेद के विना सबके लिए श्रनिवार्य था। उन दिनों उनमें श्रस्पृश्यता के विचार श्रीर तत्सम्बन्धी विकृतियाँ नहीं थीं।

प्राचीन काल में केरल एक गणतन्त्रीय राज्य था। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर एक समिति बना लेती थी और वही समिति न्याया- नुसार राज्यशासन चलाती थी।

प्रतिज्ञा के वाद ही इन रक्षापुरुषों के 'ग्रवरोव' (सत्तारोहरण) की किया हो सकती थी। इन चार विभागों को 'कड़कं' नाम दिया गया। ये 'कड़कं' ये—पेरिंचेल्लूर, पय्यन्तूर, पेरंपूर ग्रीर चेङ्ङिन्तयूर। 'कड़कं' की तुलना श्राघुनिक 'डिवीजन' से की जाय तो श्रनुचित न होगा। इस प्रकार के प्रत्येक कड़कं को श्रनेक 'ग्रामों' (जिलों) में श्रीर प्रत्येक 'ग्राम' को धनेक 'देशों' (गाँवों) में विभाजित करके 'देश-संघ' बना दिये गए, जिनसे कोई 'देश' पृथक् नहीं रहा। सम्पूर्ण केरल में कुल चौंसठ 'ग्राम' थे श्रीर प्रत्येक 'देश' के लिए एक मन्दिर तथा मन्दिर के सामने सभा-स्थान की व्यवस्था की गई थी।

चारों कड़कं पर अधिकारी के रूप में बारह वर्ष के लिए एक नाग-प्रधान को चुन लेने का नियम भी बना लिया गया था, परन्तु सचमुच उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं सींपी गई। इसी प्रकार चारों कड़कं के लिए देश-प्रमुखों की चार सभाएँ भी स्थापित की गई थीं--(१) मता-चार सभा ग्रथवा धर्म-सभा, (२) भरण सभा ग्रथवा शासन सभा, (३) व्यापार सभा भीर (४) कृषि तथा उद्योग सभा। व्यवस्था भ्रच्छी थी श्रीर लोग कर्मठ थे। कुछ समय तक केरल सम्परसमृद्धि का विलास-केन्द्र बना रहा। परन्तु कालचक्र तो परिवर्तनशील है, अन्ततोगत्वा मनुष्य स्वार्थ का पुतला तो होता ही है, अतः इतिहास का पुनरावर्तन हुआ श्रीर केवल तीन वर्ष के लिए अधिकार में आये हुए 'रक्षापुरुष' देश की अभिवृद्धि के लिए नहीं, अपने ऐश्वयं के लिए प्रयत्नशील वन गये। उन्होंने समय समाप्त होने पर स्थान त्याग करने से इंकार भी किया। फलतः जन-प्रमुखों के साथ उनका युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष शक्ति-सम्पन्न थे; इसलिए जय-पराजय का निर्एाय दुष्कर हो गया। अन्त में जब पर्याप्त शक्ति-परीक्षण हो चुका तो दोनों पक्षों ने कोङ्ङनाडू के राजा उदयवाण वर्मन् को मध्यस्य वनाना स्वीकार किया।

अन्ततः दोनों पक्ष इस निर्ण्य पर पहुँचे कि राज्य के हित के लिए एक राजा का सर्वाधिकारपूर्ण शासन ही आवश्यक है। इस निर्ण्य के अनुसार उदयवाण वर्मन् को ही प्रथम सम्राट् वनाया गया। यह प्रसंग ईसा के ११३ वर्ष पूर्व घटित हुम्रा। उदयवाण वर्मन् भ्रपना राज्य भ्रपने छोटे भाई को सींपकर केरल के राजा वने थे भौर उन्हें "पेरुमाल" भ्रयीत् "वड़े शासक" की पदवी दी गई थी। भविष्य के सभी "पेरुमाल" इन्हीं के वंशज थे।

पूर्णि विकार प्राप्त होने पर भी नयनिपुण उदयवाण वर्मन् ने ब्राह्मणों को अलग होने नहीं दिया। उनके चार प्रतिनिधियों को चार विभागों का शासक बना कर उन सामन्त-शासक ब्राह्मणों को "तिलयातिरि" नाम दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रियों द्वारा पालित होने के कारण केरल "ब्रह्म-क्षत्र भूमि" के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पेरुमालों का शासन लगभग ७५० वर्षों तक चला। यह काल केरल का सुवर्ण काल माना जाता है। उनके शासन-काल में प्रजा श्रत्यन्त सुखी थी। समाज-व्यवस्था श्रीर राज्य-व्यवस्था श्रत्युत्तम थी। जाति-भेद श्रीर श्रस्पृश्यता श्रादि का तब नाम भी सुनाई नहीं पड़ता था। विदेशों के साथ का व्यापार उन्नित पर था। व्यवसाय तथा कृषि में भी लगातार उन्नित हो रही थी। केरल की सुभिक्षता के वर्णन के रूप में श्रावरण मास में श्राज भी एक गीत प्रत्येक केरलीय बालक के कंठ से भूले के साथ सुनाई पड़ता है। कदाचित् वह उन्हीं दिनों की समृद्धि का परिचायक है।

उस समय केरल में मातृसत्ता ही प्रचलित थी। केवल पेरुमाल के परिवार में, जो कि वाहर से भ्राया हुमा—परदेशी—था, पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता था।

१. "मावेली ( महा विल ) जब राज्य करते थे उस समय सव मनुष्य वराबर थे। कहीं श्रसत्य नहीं था, कोई किसी को घोखा नहीं देता था, कोई कामचोरी नहीं करता था। दूसरे के धन का लोभ कोई नहीं करता था, पर-स्त्री को मा के सामान माना जाता था, सब एक-दूसरे से प्रेम करते थे"—श्रादि।

यह काल केरलीय साहित्य की भी अभिवृद्धि का था। जब मनुष्य सुखी और प्रसन्न होता है तभी उसे साहित्य और संगीतादि कलाओं की ओर घ्यान देने का समय और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। पेरुमालों में अनेक संस्कृत के प्रेमी और विद्वान् थे। साहित्य में भी उनकी अभिरुचि थी। केरल-भापा में संस्कृत का प्रभाव इसी काल से दिखलाई पड़ता है। "कूत्तु", "कूड़िआट्टं" आदि नाट्यकला के विविध प्रकारों तथा तत्सम्बन्धी साहित्य की उत्पत्ति भी इन शताब्दियों में हुई। जब शुद्ध संस्कृत साधारण जनता के लिए अग्राह्म होने के कारण केवल विद्वानों की सम्पत्ति बनकर रहने लगी तब साधारण जनता की भाषा में बोलने वाले विद्वाक का भी आविभिव इन्हीं शताब्दियों में हुआ। साहित्य को गति मिल ही चुकी थी, इस आविभिव ने अभिनय की कला को भी विकसित किया।

केरल का सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ उत्सव "तिक्झोएां" (श्रथवा श्रावणोत्सव) भी भास्कर रिववमंन् नाम के एक पेरुमाल ने ही प्रारम्भ कराया था। ज्येष्ठ श्रीर श्राषाढ़ मास में केरल नीरस तथा ग्रप्रसन्न रहता है। उसके परचात श्रावण में वहाँ वसन्त का श्रागमन होता है। उस मास में केरलश्री खिल उठती है। ग्रतएव ग्राषाढ़ मास के श्रावण नक्षत्र के दिन से श्रावण (ग्रथवा सिहमास) के उसी नक्षत्र तक के २८ दिन महा-उत्सव मनाने का निश्चय कर लिया गया। उन दिनों सारा देश ग्राह्मादमय वन जाता था। सभी सामन्त, देश-प्रमुख ग्रादि ग्रानन्दो-सव के लिए राजधानी में एकत्र होते थे। राजा तथा प्रजा के एकमन होकर ग्रानन्द मनाने के वे दिन—काश! श्राज कहाँ?

ग्राज भी इस उत्सव के नष्टशिष्ट के रूप में समस्त भारत में फैली केरलीय जनता ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार 'ग्रोएां' का त्योहार मनाती है।

सम्राट् भास्कर रिववर्मन् के ही काल में 'महामखम्' (मामांकम्) नाम का एक ग्रीर उत्सव भी नियमित किया गया। मध्य-केरल में 'तिहनावाय' नाम का एक प्रदेश है, वही इस उत्सव का स्थान था। वहाँ अधीन राजा, सामन्त तथा अन्य प्रभु आदि एकत्र होते थे और सम्राट् को एक उच्च वेदी पर खड़ा करके यथायोग्य उपहार प्रदान करते तथा सम्मान दिखाते थे। उत्सव सम्पन्न हो जाने पर सब लोग अपने-अपने स्थान को विदा हो जाते थे। इस उत्सव का एक अर्थ यह भी या कि समय-संमय पर सब राज्यवासी सम्राट् के प्रति स्वामिभनित का प्रकाशन करते रहें। यह उत्सव पेरुमालों के समय में बारह वर्ष में एक वार हुआ करता था। भास्कर रिववमंन् ने पचास वर्ष राज्य किया। उनके बाद राज्य की स्थित उत्तरोत्तर शोचनीय होती रही।

सम्राट् भास्कर रिववर्मन् का श्रन्त ईसा की सातवीं शताब्दी में हुग्रा। उनके वाद राजशेखर चक्रवर्ती एक स्मरणीय सम्राट् मालूम होते हैं। वे श्रच्छे शास्त्रज्ञ श्रीर संस्कृत तथा तिमल भाषा के पण्डित थे। श्री शंकराचार्य तीर्थपाद के स्वर्गारोहणा के सात वर्ष वाद उनका भी देहावसान हो गया।

इसी राजिं के काल में 'कौलम्बाब्द' नाम का संवत्सर प्रचलित हुम्रा। माना जाता है, जगद्गुरु शंकराचार्य के स्वर्गारोहरा के पाँच वर्ष बाद 'कौल्लं' नामक शहर में महाजनों की प्रतिनिधि सभा ग्रायौजित की गई ग्रीर उसमें ग्रनेक महत्वपूर्णं निर्णय किये गये। सबसे बड़ा निर्णय यह था कि समस्त केरल में ग्राचार्य के वेदान्त-मत के श्रनुसार ही श्राचार-व्यवहार किया जाय। इस परिवर्तन के लिए श्रनेक नियमों की सृष्टि भी

१. राजशेखर चक्रवर्ती के वंश के सम्बन्ध में कोई निश्चित जान-कारी नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें पेरुमाल-वंश का वताते हैं, कुछ का कथन है कि ये वेगाट (तिरुवितांकूर) के सम्राट् थे ग्रौर इन्होने 'पेरुमाल' उपाधि ग्रहण कर ली थी। कोलम्बाब्द का ग्रारम्भ वेगाट-राजा ने किया था, इस मान्यता के श्राधार पर इन्हें वेगाट-राजा ही मानना होगा।

श्रव तक उपलब्ध क्षीण प्रमाणों के श्राधार पर भास्कर रिववर्मन को ही पेरुमाल-वंश का श्रंतिम सम्राट् मानना उचित प्रतीत होता है। किन्तु प्राचीन इतिहास की यह सारी जानकारी विवाद-प्रस्त है। सभा में की गई। इस सभा-दिवस की स्मृति में 'कोल्लवर्ष' (कोलम्बाब्द) का ग्रारम्भ हुग्रा। उस समय ईसवी सन् ५२५ होना चाहिए।

पेरुमाल शासन-काल में ही समाज को नष्ट करने वाले जातिमेंद श्रीर मतभेद श्रादि उत्पन्न होने लगे थे। समुद्रपार के ईसाई, यहूदी श्रादि वहाँ के निवासी बन चुके थे। जाति-श्रष्ट श्रीर समाज-श्रष्ट लोगों का ईसाई या मुसलमान वन जाना साधारण बात हो गई थी। नागवर्ग, जो एक काल में सर्वाधिपति था, श्रब श्रधः पतन के राजमार्ग पर श्रवतीर्ण हो गया था। वह 'नागर', से 'नायर' वनकर ब्राह्मणों की पूर्ण श्रधीनता स्वीकार कर चुका था। श्रायुधिवद्या नायरों की कुलवृत्ति वन गई थी श्रीर साथ-साथ वे श्रक्षराम्यास भी किया करते थे। परन्तु वेदान्त, शास्त्र तथा साहित्य पर ब्राह्मणों का श्रीर उनके श्रमुलोम विवाह-सम्भूत श्रन्तरालवर्ग का एकाधिकार-सा वना रहा।

पेहमाल-वंश का अन्त होने पर केरल छिन्न-भिन्न हो गया। समय-समय पर अनेक छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ते और नष्ट होते रहे। इन संघर्षों में तीन राजवंश—'सामूतिरि', 'पेहं पड़प्प' (कोच्चि) और 'वेगाट' कभी प्रभुता के साथ, कभी दवकर स्थिर रहे। आधुनिक उत्तर मलयालं, कोच्चि (कोचीन) तथा श्रीवाडुं कोड (तिहिवतांकूर, ट्रावनकोर) नाम के प्रदेश उपपुंक्त तीन राजवंशों की अधीनता में ही रूप-परिवर्तन होते-होते बने हैं। आगे चलकर सामूतिरि राजवंश अंग्रे जों के आधिपत्य में विलीन हो गया। शेष दोनों राजवंशों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी और आज वे तिहिवतांकूर-कोच्चि संयुक्त राज्य में विद्यमान हैं।

हमारा उद्देश्य केवल उतने ही इतिहास का सिंहावलोकन करना है, जो केरलीय साहित्य के इतिहास को समक्तने के लिए आवश्यक है। अतएव यहाँ इतिहास का विशेष वर्णन न करके राज्य और समाज की स्थिति के विशेष परिवर्तनों पर ही प्रकाश डाला गया है। इस पश्चात्तल पर अब केरलीय साहित्य का इतिहास समक्तने का प्रयत्न किया जायगा।

## भाषा : उत्पत्ति तथा आदिम काल

केरलीय साहित्य का क्रमानुसार श्रीर प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। केरल देश का भी सुगठित इतिहास न होने के कारण साहित्य के इतिहासकार को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत के साहित्यकारों के समान ही प्राचीन केरलीय साहित्यकारों को भी प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी। श्रतएव अब प्राचीनतम ग्रन्थों के कर्ताग्रों के नाम भी जानना हमारे लिए श्रस-म्भव हो गया है।

पून्तानम् नम्पूतिरि, पुनम् नम्पूतिरि आदि परम प्रसिद्ध केरलीय
किवियों के बारे में भी हमारा ज्ञान अत्यन्त परिमित है। पुनम् नम्पूतिरि
के लिखे हुए दो क्लोक सामूतिरि राजा की प्रशंसा के रूप में पाये जाते
हैं। उन दोनों क्लोकों के शब्दों से यह तो ज्ञात होता है कि वे सामूतिरि
राजा की प्रशंसा में रचे गए हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि वे दोनों
एक ही राजा के बारे में हैं या दो राजाओं के बारे में। उलटे, शंका
होती है कि वे दो राजाओं की प्रशंसा में कहे गए हैं। हो सकता है
कि उन दोनों पद्यों के रचियता दो व्यक्ति हों। यह भी हो सकता है कि
एक ही किव एक राजा के अन्त्य काल में और उसके उत्तराधिकारी के
प्रारम्भ काल में राजकिव बना रहा हो और उसने दोनों को लक्ष्य करके
प्रलग-ग्रलग समय में इन पद्यों की रचना की हो। इसी प्रकार हम
ग्रनेक प्रसिद्ध किवयों के विषय में ऊहापोह की ग्रनन्त जटिलता में फैंसते
जाते हैं। क्रमानुसार देश-इतिहास के अभाव में इस अनुमान-जाल से

बचकर निकलने का कोई उपाय दिखलाई नहीं पड़ता। इतना ही नहीं,
प्रथम ग्रध्याय में जो विवरण दिया गया है उससे ज्ञात होगा कि केरल
का देश-इतिहास बहुत विशाल, जटिल तथा ग्रव्यवस्थित है, क्योंकि वह
किसी राजवंश के या वीरवरों के पराक्रम का वर्णन-मात्र नहीं है। हमने
देखा कि केरल में राजाग्रों का शासन बहुत विलम्ब से शुरू हुग्रा।
उसके पहले का देश-इतिहास सचमुच ही देश-इतिहास है। प्राचीनतम
काल से जनाधिपत्य रहने के कारण इतिहास का नियन्त्रण किसी एक
व्यक्ति या वंश के हाथ में नहीं था। कदाचित् इसी कारण पेरुमाल
राजाग्रों के शासनकाल के पहले का इतिहास श्रव्यवस्थित ग्रीर विषम
मालूम होता है। जब देश का इतिहास ही इतना ग्रव्यवस्थित है तब
साहित्य के इतिहास का ग्राघार दुवंल होना स्वाभाविक ही है।

साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने में उसके अधिष्ठान— भाषा—की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मलयाल भाषा की उत्पत्ति के बारे में दो भिन्न मत शास्त्रज्ञों की चर्चा के विषय रहे हैं। सबसे प्राचीन भाषाशास्त्री "लीलातिलक" नामक ज्याकरण-ग्रन्थ के रचयिता हैं। उन्होंने मलयाल भाषा की द्राविड़ गोत्र-जन्यता स्वीकार की है। परन्तु दूसरे भाषा-पण्डित कोवुण्णि नेटुं ङाड़ी ने अपने व्याकरण-ग्रन्थ को निम्नलिखित मंगलाचरण से आरम्भ किया है—

संस्कृत हिमगिरिगलिता

द्राविड़ वाणी किलन्दजामिलिता।

केरल—भाषा—गंगा

विहरतु मे हृत्सरस्वती सदा संगा।।

भ्रथीत्, संस्कृतरूपी हिमालय पर्वत से निकली हुई भ्रौर द्राविड भाषा-रूपी यमुना से मिली हुई केरल-भाषा-गंगा मेरी हृदयवासिनी सरस्वती के साथ सदा विहरण करे!

इस प्रारम्भिक पद्य से स्थापित होता है कि इस विद्वान् के ग्रिभ-प्राय से केरल-भाषा भी ग्रन्य भारतीय भाषात्रों के समान ही संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है।

इन दोनों प्रभिप्रायों में त्रुटि दीखती है, क्योंकि इन मतों को उक्ति या बुद्धि किसी से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रथमतः नित्योपयोग के शब्द प्रत्येक भाषा में प्रपने निजी होते हैं। इस परीक्षा में मलयालम् खरी उतरती है; क्योंकि, उस भाषा में (१) शरीरावयववाची शब्द, (२) घर, श्रांगन, श्राग ग्रादि नित्योपयोगी वस्तुश्रों के नाम, (३) घरेलू, पालतू श्रोर सर्वसाधारण प्राणियों के नाम, (४) रिश्तेदारी छोतक, सर्वनाम, संख्यावाची ग्रादि शब्द, (५) वाक्य-नियम, क्रिया, लिंग, वचन, विभक्ति ग्रादि व्याकरणोपयोगी नियम, ये सब ग्रपने निजी हैं। इतना ही नहीं, ये सब संस्कृत भाषा के शब्दों से सर्वथा भिन्न हैं। यह तो सुविदित है कि समान शब्दों या तत्सम ग्रथवा तद्भव शब्दों के रहने से ही किन्हीं दो भाषाओं का जन्य-जनक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। उनकी व्याकरण-विधि, रीति, शैली श्रादि सभी में एकरूपता हो तभी इस प्रकार का तर्क क्षण-भर भी ठहर सकता है। इसलिए, श्रारम्भ में इसके संस्कृतजन्यत्व को त्याज्य कोटि में रखकर दूसरे वाद की तथ्यता के वारे में विचार करना उचित होगा।

तिमल भाषा के पंडित यह प्रस्थापित करते थकते नहीं कि मलयालम् तिमल भाषा की पुत्री है। उनमें से एक पंडित कनकसभा पिल्ला
निश्चित रूप से कहते हैं कि लगभग दो हजार वर्ष पूर्व तक केरल में
बोलचाल की भाषा तिमल थी। एक अन्य विद्वोत्तंस का यत है कि
तिमल नाक से बोली जाये तो मलयालम् वन जायेगी। परन्तु टालमी
आदि एक-दो यवन-ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में तिमलनाड के अलावा एक
और देश का विवरण मिलता है, जिसके राजा का नाम "कैरोब्रोत्तोस"
(केरलपुत्रन्) बताया गया है। मलयाल भाषा का इतिहास लिखने का
प्रथम प्रयत्न डॉक्टर गुंडटं नाम के एक पाश्चात्य पादरी ने किया
था। उनके मतानुसार केरल भाषा तिमल भाषा की छोटो बहन है।
परन्तु द्राविड़ भाषाओं का प्रथम आधुनिक व्याकरण लिखने वाले श्री

काल्डवेल मलयालम् को तिमल भाषा की पुत्री ही मानते हैं। ''केरल-पािंशित'' के नाम से प्रसिद्ध ग्राघुनिक मलयाल महापंडित श्री ए० ग्रार० राजराज वर्मा ने काल्डवेल के ही ग्रिभिप्राय का समर्थन करने का प्रयत्न किया है। परन्तु उनके व्याकरण-प्रन्थों में ही इस ग्रिभिप्राय का विरोध दिखलाई पड़ता है। हाँ, इतना तो मान्य हो सकता है कि तिमल भाषा के साथ किसी-न-किसी रूप में मलयाल भाषा का कुछ सम्बन्ध था। उत्तर भारत की भाषाग्रों में जो समानता देखकर उन्हें ग्रायं गोत्र-जात या संस्कृत भाषा-जात माना जाता है उसी प्रकार की समानता के ग्राधार पर दक्षिण को तिमल, तेलुगु, मलयालम् तथा कन्नड़ भाषाग्रों को द्राविड़ गोत्र-जिनत माना जा सकता है। इससे ग्रधिक कहने का प्रमाण ग्राज तक उपलब्ध नहीं है।

"चिलप्पतिकारम्" नाम के प्राचीन ग्रन्थ को मलयाल भाषा के तिमल की पुत्री होने का प्रमाण बताया गया है। परन्तु उसी ग्रन्थ में कुछ ऐसे भी शब्द विद्यमान हैं जो न केवल तिमल भाषा में वरन् किसी दूसरी भाषा में भी पाये नहीं जाते। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ग्रधिक-से-ग्रधिक इतना माना जा सकता है कि मलयालम् भाषा में इतर द्राविड़ भाषात्रों की ग्रपेक्षा तिमल के साथ सामीप्य ग्रधिक है।

प्रका उठता है कि यदि मलयालम् का प्राग्नूप तिमल नहीं है तो प्राचीन काल में मलयालम् का रूप कैसा था? सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मलयालम् भाषा स्वयं एक स्वतन्त्र भाषा थी ध्रीर जब केरल पर चेर राजाभ्रों का भ्राधिपत्य हुआ तब से उस पर तिमल का प्रभाव पड़ने लगा। भ्रागे चलकर जब केरल में भ्रायं ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ तब तिमल को त्यागकर वह संस्कृत से आत्मीयता वढ़ाने लगी। वह किस सीमा तक भ्रागे बढ़कर "भ्रति सर्वत्र वर्जयेत्" तत्व का उदाहरण बनी, यह भ्रागे के प्रकरणों का विषय है। उस 'भ्रति' संस्कृत प्रभाव के फलस्वरूप कैरली समचित्त होकर भ्रीर भ्राधुनिक काल की शुद्ध प्रौढ़ मलयाल भाषा में विकसित होकर किस प्रकार "सहृदय

हृदयानन्दर्न' करती है यह भी हम आगे के पृथ्ठों में देख सकेंगे। इस समय हमारा प्रयत्न उसके प्राचीन रूप के वारे में जानने का है।

श्रावृत्तिक मलयाल मापा के एक लब्बप्रतिष्ठ श्रध्यापक स्वर्गीय श्री चेलनाट अच्छुत मेनोन के प्रयत्नों ने इस नार्ग के कंटकों को बहुत दूर तक साफ कर दिया है। उनके अधान्त परिश्रम के कारण बहुत में लोकगीत एकत्र हो गये हैं, जिन्हें सम्पादित करके उन्होंने "वटक्कन् पाट्डुकल्" (उत्तरी प्रदेश के गीत) नामक पुस्तक में संकलित किया है। इसके बारे में पर्याप्त निचार करने का श्रवसर उन प्राचीन ग्राचार्यों को उपलब्ध नहीं था, जिन्होंने मलयालम् को संस्कृत श्रथवा तिमल की पुत्री बताया है। इन गीतों में एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलता, जिसका संस्कृत श्रयवा तिमल के साथ साम्य-मात्र भी हो। स्वर्गीय श्रस्थुत मेनन का श्रनुनान है कि ये गीत कम-से-कम एक हजार वर्ष पुराने तो हैं ही।

यदि कैरली उस सुदूर भूतकाल ने इतनी सरल-मष्ट्र रीति से किविता-प्रवाह कर सकती थी तो निश्चय ही अपने उस काल में वह वाल्यकाल से बहुत आगे वह चुकी थी। क्योंकि, इन किविताओं में जो स्वतन्त्र रीति तथा शैली दिखलाई पड़ती है वह किवी अधीन या अस्वतन्त्र भाषा के लिए सन्भव नहीं है।

दूचरा उदाहरण "पानत्तोटन्" नाम की प्राचीन गीतिका में मिलता है। यह "पानत्तोटम्" "उत्तरी गीतों" से बहुत प्राचीन है। यह उन दिनों की स्नारक है जब देवी मद्रकाली का कोई रूप-निर्णय नहीं हुआ था। एक बड़ा नंडप बांबकर या किसी 'पाल'—स्व्यच्छद—हुस के सामने ही देवी का आवाहन करके उसकी पूजा की जाती थी। उस पूजा में गाने के लिए बनाये गए गीत को ही "पानत्तोटन्" कहा जाता है। इस गीतिका में जो विचित्र प्रकार के उपना आदि अलंकारों के प्रयोग है उन्हें इस अनुदाद से समस्ता जा सकता है:

"फरसा बैसे दाँत, हल बैसी जीम, खूँटा बैसी नाक, गहरे कुश्रों में जुगूनू-बैसी श्रांखों की दोनों पुतलियाँ, मरे हुए ग्रजगर के समान हाथ-पैर, नीचे उतरी पीठ के पास मेहमानी के लिए गया हुआ पेट, चचेंड़ा की बेल जैसी बिखरी हुई नाड़ियाँ" श्रादि ।

यही काली के स्वरूप का वर्णन है। इसमें जो तन्मयता तथा रस-प्रकटन की शक्ति फूटी पड़ रही है उससे सिद्ध होता है कि इस गीत के निर्माता श्रपनी साहित्य-रचना में सिद्धहस्त थे। ऐसा लगता है कि इसी गीत की भाषा को मलयालम् भाषा का प्राचीनतम रूप मान लेना श्रनुचित नहीं होगा।

कुछ विद्वानों ने 'रामचरितम्' नाम के एक ग्रधं-तिमल ग्रन्थ को मलयालम् के प्राचीनतम रूप का नमूना वताया है। परन्तु 'रामचरितम्' का जो काल ग्राधुनिक विद्वानों ने निर्धारित किया है उससे 'पानत्तोटम्' का काल स्पष्टतः तीन शताब्दी पूर्व मालूम होता है। समाजशास्त्रज्ञों के श्रमुसार वृक्षाराधना मनुष्य के प्राचीनतम संस्कारों का निर्णायक प्रमाण है श्रीर यह गीत, जो महाकाली की स्तुति के रूप में है, वृक्षाराधना का प्रतीक मालूम होता है। क्योंकि, इसके कुछ ग्रंशों में देवी से प्रार्थना की जाती है कि वे निर्दिष्ट "पाल" वृक्ष के ऊपर ग्रावाहित होकर ग्रपने बच्चों को अनुगृहीत करें।

इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि 'मलयाल भाषा-गंगा' ग्रपने प्रवाह में श्रागे बढ़ती चली गई; मार्ग में जो-जो बस्तुएँ उसे ग्रपनी उन्नित के लिए मिलीं उन सब को उसने ग्रपने में विलीन कर लिया। जब बह तिमल भाषा से मिली, उसने ग्रपना व्यक्तित्व खोये विना, जो-जो उससे ले सकती थी, ले लिया ग्रीर उसे ग्रपने ढाँचे में ढालकर उसका पुनिन-मिण भी कर लिया। ग्रागे चलकर जब बह प्रौढ़, गम्भीर संस्कृत साहित्य से प्रभावित होने लगी तब उस से भी जो-कुछ ले सकी, लेती चली गई। इस प्रकार ग्रब वह एक ग्रीर संस्कृत-सम्बद्ध प्रवाह ग्रीर दूसरी तिमल-सम्मिलित प्रवाह लेकर ग्रपनी निजी गित से उन्नित-शिखर की ग्रीर प्रयाण करती जा रही है। परन्तु कौन-सा परिवर्तन पहले हुग्रा ग्रीर कौन सा ग्रनन्तर, या सब साथ-ही-साथ हुग्रा, यह प्रश्न देश के

समुचित इतिहास के अभाव में निरुत्तर ही रह जाता है।

कैरली की उपर्युक्त प्रगति को ध्यान में रखकर केरलीय साहित्य के इतिहास को चार मुख्य विभागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) प्राचीन काल-ग्रति प्राचीन काल से ग्राठवीं शताब्दी तक।
- (२) द्राविङ् प्रभाव काल—ग्राठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक ।
- (३) संस्कृत प्रभाव काल--चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तंक।
  - (४) भ्राघुनिक काल--सत्रहवीं शताब्दी से आगे। भ्रव हम क्रम से एक-एक काल का भ्रष्ययन करेंगे।

#### : 3:

## प्राचीन काल

### लोक-काव्य

''वाक्यं रसात्मकं काव्यं'', ''रमग्रीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यं'' या "साहित्य समाज का प्रतिविम्ब है" आदि कोई भी साहित्य-व्याख्या सम्पूर्ण नहीं है। वास्तव में इन सब लक्षराों के समावेश में सच्चे साहित्य की श्री के दर्शन होते हैं। यह तो निविवाद है कि साहित्य का उद्देश्य श्रानन्दानुभूति कराना है; अर्थात् पढ्ने से, सुनने से प्रतिपाद्य विषय में तल्लीन करके व्यक्ति को ग्रानन्दास्वादन कराने की शक्ति जिस रचना में हो वही साहित्य कहलाने के योग्य है। किन की प्रतिपादन-शैली तथा मनोधर्म-प्रकटन से किसी भी वस्तु या प्रसंग में साहित्य-रस की सरिता हिलोरें ले सकती है। इतिवृत्त में परिप्लावित रस कवि के प्रयोग-चातुर्य के कारण श्रोता के हृदय-चषक में भी ग्राप्लावित होने लगता है श्रीर तब जिस निवृंति का भ्रमुभव होता है वही साहित्य का निकषोपल है। सृष्टि में मानव इसलिए विशिष्ट है कि उसे विशेष वृद्धि स्वयंसिद्ध है। उस विशेष बुद्धि प्रथवा विवेक से वह विश्व के सीन्दर्य की समीक्षा करता है और फिर अपनी अनुभूति में विभोर होकर उस कला-वैभव की सराहना करने के लिए उद्युक्त हो जाता है। इस प्रकार हृदयान्तरभाग से जो संगीत प्रवाहित होता है वही सच्चा साहित्य है। इस संगीत को बहिर्गत कराने के लिए लोहे के लिए चुम्बक जैसा कोई भी हेतु पर्याप्त होता है। कला-सौन्दर्य का बोच प्रत्येक मनुष्य में है। काल, देश या परिस्थितियों के अनुसार किसी में जाग्रत और किसी में सुन्त रहता है। जहाँ वह प्रबल होता है और हृदय-संगीत घाराप्रवाही रूप से अन्तरिक्ष में गूंज उठता है वहाँ अन्य हृदय अनायास उस घारा में तल्लीन होने को तत्पर हो जाते हैं। सभी भाषाओं के साहित्य का कविता अथवा संगीत के रूप में निःसृत होने का और लिपिबद्ध न होने पर भी शाश्वत बने रहने का मुख्य कारण मनुष्य-हृदय में निगूढ़ रहने वाली यही रसा-स्वादन-शक्ति है। लोकगीतों की अमरता का रहस्य भी यही है।

यह सैद्धान्तिक परिचय प्राप्त करने के बाद मलयालम् के उन लोक-गीतों पर, जो अब उपलब्ध हैं, कुछ विस्तार के साथ दृष्टि-निक्षेप कर लेना आवश्यक है।

केरल भाषा का प्राचीन साहित्य तोट्टंपाट्टु, पुल्लुवनपाट्टु, निड़ल-कूत्तुपाट्टु, मावारतंपाट्टु, देशत्तुकलि, आण्डिकूत्तु, वल्लान्पाट्टु, मलंपाट्टु, तुम्मिपाट्टु, लाटुपाट्टु विञ्चिपाट्टु ग्रादि लोकगीतों में मिलता है। किन्तु इन गीतों में बहुत से भ्राजकल उपलब्ध नहीं हैं; क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तक इनमें से एक भी लिपिबद्ध नहीं था। जब साहित्य-प्रेमियों को इन्हें लिपिबद्ध करके शाक्वत बनाने की इच्छा हुई तब तक इनका एक सिह्माग विलुप्त हो चुका था।

लोकगीतों में सबसे अधिक प्राचीनता 'तोट्टंपाट्टु' में दिखलाई पड़ती है। इस अनुमान की प्रेरणा इस गीत के साथ निबद्ध कर्म-समूह की प्राचीनता से प्राप्त होती है। इस गीत के दो भाग हैं। जो अंश प्राचीनतम मालुम होते हैं उन्हें 'पानतोट्टं' अथवा 'पानप्पाट्टुं' कहा जाता है, शेष भाग को 'कलंपाट्टुं' कहते हैं। इन दोनों का साधारण नाम 'भद्रकालीपाट्टुं' है; क्योंकि ये दोनों ही भद्रकाली की पूजा में गाये जाते है। शक्ति-पूजा, विशेषतः भद्रकाली के रूप में देवी की पूजा, केरल की एक विशेषता है। आज भी केरल में स्थान-स्थान पर काली देवी के मन्दिरों और कुंकुम-रंजित ललाटवाले देवी-भवतों के दर्शन प्रचुरता से होते हैं। 'पानतोट्टं' एक ऐसे युग का प्रतीक मालूम होता है, जबिक देवी के रूप का निर्णय नहीं हुआ था। 'पाल' (सप्तर्इट्डं नाम के एक

बृक्ष को देवी का धाम मान कर उसी की छाया में पूजा का ग्रायोजन किया जाता था। सब स्थानों में 'पाल' वृक्ष न होने के कारण श्रागे चलकर उस वृक्ष की शाखा ला कर और उसे पूजा-स्थान पर स्थापित करके पूजा की जाने लगी। इस गीत में मुख्य कर्म 'पाल'-वृक्ष की शाखा स्थापित करना ही है। संभव है, यह उस समय का द्योतक हो जब मनुष्य वर्षा और सूर्यातप से वचने के लिए निविड शाखावाले वृक्षों की छाया का श्राश्रय लेते थे श्रीर उस उपकार-स्मरण से उन वक्ष-देव-ताओं की पूजा करने लगे। इतिहास से भी यही ज्ञात होता है कि मा के समान प्रेम से अपनी शीतल छाया में रक्षा देनेवाले वृक्षों की पूजा 'माता' के संकल्प से करना प्राचीन आचार है। इसके अतिरिक्त इस गीत से यह भी ज्ञात होता है कि रक्त का रंग 'माता' को विशेष प्रिय है। यह भी 'रक्त-सेवा' (ब्लड-कल्ट)-काल का प्रतीक मालूम होता है। 'पानप्पाट्टु' (पानत्तोट्टम्) की भाषा गद्य-पद्य सम्मिश्र है। वह एक ऐसे समय का प्रतीक है जब गद्य भ्रीर पद्य का रूप-विभाजन स्पष्ट नहीं हुआ था। उसमें एक वेताल-वर्णना है, जो उसके गद्यांश का उदाहरण है। परन्तु उसमें ऐसे ग्रंशों की भी कमी नहीं है, जिन्हें गीत कहा जा सकता है। एक गीत के कुछ चरगों का श्रनुवाद यह है:

"रक्तबिल ग्रन्दर लाकर, कोने से कोने तक तोरए वाँघ कर, पत्तों की माला से अलंकृत किया। उसके बाद स्त्रियों ने भूमि को भाड़्र लगाकर साफ किया थ्रौर गोबर से लीपकर पवित्र किया। फिर पुष्प चुनकर श्रचना करके प्रणाम किया। श्रव श्रापके चरणों की पूजा शुरू करते हैं।"

इन गीतों का दूसरा और अनुगत रूप 'कलं पाट्टु' माना जाता है। 'कलं' शब्द का अर्थ है "तैयार की हुई भूमि"। यह शब्द विशेषतः उस स्थान के लिए प्रयुक्त होता है जो रंग-चूर्गों से पूजा के लिए बनाया जाता है। इन गीतों में विविध रंगों से भूमि पर 'माता' (देवी) का रूप बनाने की विधि बताई गई है। अर्थात्, इस समय 'श्ररूपिगी' देवी का रूप-निर्णाय करने का प्रयंत्न आरम्भ हो चुका था। 'मा' का रूप वना इतना ही नहीं, विविध रंगों के चूर्ण से उसका शृङ्गार भी किया जाने लगा था। देवी की वर्णना सम्बन्धी गीत में, जिसका नाम 'निरंपाट्टु' (रंगों का गीत) है, यह भी वताया गया है कि किस अंग के लिए किस रंग का उपयोग किया जाना चाहिए। इन गीतों में विविधता, साहित्य-रसिकता तथा कला-चातुर्य स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ये गीत साधारण लोक-गीतों में नहीं हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं-एक तो यह कि इन गीतों का उहें स्य भ्राघ्यात्मिक है, ये तारतम्येन उच्च कोटि के हैं भीर इनके गायक भक्त लोग हैं; अतएव स्वभावतः ही इनमें ज्ञान तथा सहृदयता अधिक है। साघारण लोकगीतों के गायकों से संस्कारों में इनका स्थान कुछ ऊँचा ही होगा। दूसरा कारए। यह हो सकता है कि इनके श्राध्यात्मिक पश्चात्तल के कारण आगे चल कर मन्दिरों श्रीर उनके स्थापक ब्राह्मणों के साथ इनका सम्बन्ध बढ़ा हो और कालानुसार इनकी भाषा आदि में परिवर्तन होता गया हो। कुछ भी हो, इन दोनों गीतों की प्राचीनता में भीर 'पानपाट्ट्र' तथा 'कलंपाट्ट्र' के पूर्वापर्य में भी शंका का कोई कारए। मालूम नहीं पड़ता। 'तोट्ट' शब्द भी इनकी प्राचीनता का द्योतक है। यह शब्द 'तोन्चल्' (अर्थात्, मन में माना) धातु से बना है। इस इष्टि से 'पानत्तोट्ट' या 'तोट्टंपाट्टु' का अर्थ होगा: 'गाने के लिए हृदय से निकला हुआ गीत। हृदय से निकल कर श्रीताग्या के हृदय में प्रतिब्वनित होने वाले इन गीतों का 'तोट्टंपाट्टु' नाम पूर्णतः सार्थक प्रतीत होता है।

अनेक 'तोट्टंपाट्टु' अत्यन्त ममेंस्पर्शी हैं। उनमें से 'मावकं तोट्टं' और 'ओतेनन तोट्टं' ग्रादि की ओर सहज ही घ्यान ग्राकिषत होता है। 'मावकं तोट्टं' में उत्तर केरल के एक नायर परिवार की सन्तानवल्ली 'मावकं' की दुरंत-दुरित कथा का चित्रण किया गया है, जिसका सार इस प्रकार है:

उत्तर केरल में एक परिवार 'कटंकोट्टू' के नाम से प्रसिद्ध था।

उसमें सात भाइयों के पश्चात् एक बहन पैदा हुई। उसका नाम 'माक्कं' रखा गया। वह म्रति रूपवती तथा सद्गुगी थी। भाइयों के लिए वह भ्रांखों का तारा ही थी। माता-पिता की मृत्यु के वाद वह विधवा हो गई भ्रौर भ्रपने भाइयों के साथ रहगे लगी। भाभियों को उसका वहाँ रहना अच्छा न लगता था भ्रौर उनकी ईर्ष्या उस पर श्रीन-वर्षा करने में कभी न यकती थी। उसकी क्षमा, शालीनता ग्रौर प्रेमी स्वभाव उस ईर्ध्याग्नि पर घृत-वर्षा का ही काम करता था। भाभियाँ सदा ही उसके विरुद्ध भाइयों के कान भरा करती थीं। एक दिन सातों भाई किसी कार्यवश बाहर चले गए थे और सब भाभियाँ नदी में स्नान करने गई थीं। माक्कं रजस्वला होने के कारए। 'दूरगृह' में थी। ऐसे समय पर तेली नारियल का तेल लेकर आया। घर में कोई न होने से माक्कं को उससे बात करनी पड़ी। उसने तेली से तेल भ्रन्दर रखवा दिया। इतने ही में भाभियाँ लौटकर भ्रा गईं भ्रौर उन्होंने श्रपनी विधवा ननद पर तेली के साथ अनुचित सम्बन्ध का श्रिभयोग लगा दिया। जव भाई लौटकर श्राये तो उन्होंने उन्हें भी समभा दिया कि उनकी छोटी बहन कुलटा भ्रौर कुलनाशिनी है। इस भ्रपवाद से रोषाकुल होकर सबने उसे तरह-तरह की यातनाएँ देना ग्रारम्भ कर दिया। सबसे छोटें भाई भ्रौर भाभी की उसके साथ सहानुभूति थी, किन्तु अग्रजों के सामने उनको विवश हो जाना पड़ा। फिर भी बहुत अनुनय-विनय करके उन्होंने उसके प्रारा बचा लिए। परन्तु स्वाभिमानिनी माक्कं ने इसके पश्चातु जीवित रहना पसन्द नहीं किया। उसने पास के जंगल में जाकर प्रपने चार बच्चों को एक कुएँ में डाल दिया और स्वयं ने भी उसमें कूदकर मृत्यु का वरएा किया। उसकी मर्सव्यथा ने काप के रूप में भाइयों श्रीर भाभियों पर श्राक्रमण किया श्रीर कटंकोट्ट गृह में श्रचानक श्राग लग गई श्रीर भाई-भाभी रक्त वमन करके श्रपने-श्राप मर गए। केवल छोटा भाई श्रौर उसकी पत्नी जीवित रहे।

उस अन्यादृश महत्व-प्रकटन के उपरान्त मानकं देवी के रूप में पूजी

जाने लगी। अपने आत्माभिमान, सत्यनिष्ठा श्रीर निर्दोषिता के लिए वह आज भी केरलीय जनता के लिए आदर्श है। उसके सम्बन्ध में बना हुआ गीत ही 'माक्कंतोट्टं' है।

इन गीतों की एक विशेषता यह है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में इनकी भाषा भी व्यत्यस्त दिखलाई पड़ती है। देवी के रूप तथा नाम में भी श्रन्तर मालूम होता है। कोटं गुन्लूर से दक्षिण की श्रोर जाने पर भद्र-काली का नाम 'कन्नकी' हो जाता है। यह 'चिलप्पतिकारं' नामक ग्रन्थ की नायिका का भी नाम है। इस ग्रन्थ का काल ईसा के पश्चात् दूसरी शताब्दी माना जाता है, परन्तु इसकी रचना के बहुत पहले 'कन्नकी' की कहानी केरल में प्रसिद्ध थी श्रीर उस जन्मदुःखिनी सती की देवी मान कर पूजा जाने लगा था। श्रतएव श्रनुमान किया जाता है कि 'कलं पाट्टु' नामक गीत का, जिसमें भद्रकाली की पूजा-विधि का निरूषणा है, इस ग्रन्थ की रचना से कई शताब्दी पूर्व प्रचार हो चुका था।

भाषा-शास्त्रज्ञों का मत है कि न्याकरण के नियम जितने कम दिखलाई देते हों, भाषा उतनी ही पुरानी माननी चाहिए। इसंके अनुसार भी ये गीत प्राचीनतम माने जाने चाहिए। इनमें तिमल शब्द दिखलाई नहीं देते। इनमें से कुछ की प्राचीनता बीस-बाईस शताब्दी की मानी गई है।

'त्राह्मणी पाट्टु' (त्राह्मणियों के गीत) भद्रकाली के मन्दिरों में तथा मंगल-अवसरों पर नायर-परिवारों में गाये जाते थे। 'तीयाट्टुपाट्टु' और 'पुल्लुवन पाट्टु' धार्मिक अवसरों के गीत हैं। 'पुल्लुवन पाट्टु' को 'सर्प पाट्टु' भी कहा जाता है। पुल्लुवन एक जाति का नाम है। इस जाति के लोग अब भी छोटी-छोटी बीएएएँ लेकर घर-घर घूमते हैं और सर्प को प्रसन्न करने के लिए गाने गाते हैं। जहाँ-जहाँ सर्पों के लिए 'कावु' (अधिष्ठान-वन) वने होते हैं वहाँ जाकर ये लोग पूजा भी करते हैं। इनकी जीविका का साधन ही इस प्रकार गाने गाकर और पूजा करके केरल के परिवारों को सर्पों का अनुग्रह प्रदान कराना है।

पुल्लुवन-पाट्टु श्रथवा सर्प-पाट्टु नामक गीतों में, जिन्हें इन श्रक्षर-ज्ञान-विहीन लोगों ने परम्परागत रूप से गा-गाकर जीवित रखा है, यदि श्रक्षरों, मात्राश्चों या श्राज्ञय की गलतियाँ हों तो श्राक्चर्यं क्या ? ये गीत 'कलं पाट्टु' श्रीर 'तोट्टं पाट्टु' श्रादि की अपेक्षा साहित्यिक दृष्टि से निम्न कोटि के हैं। सर्प-पाट्टु की बानगी निम्निलिखित पंवितयों में पाई जा सकती हैं:

'मेरे काल-सर्प, तुम कहाँ से ग्रा रहे हो ?" ''ग्रंडों से निकल कर ग्राये हैं।'' ''हाय ! कालीग्रम्मा ! बैंठने के लिए विल भी तो नहीं है।" ''ग्रगिएत ग्रंडे दिये ग्रीर चौगुने बच्चे निकले।''

तोट्टं गीतों से अन्य लोकगीतों में बहुत अन्तर दिखलाई पड़ता है। अन्य लोकगीत उतने प्राचीन भी नहीं मालूम होते। सम्भव है, समय के विपर्यय से तोट्टं गीत पुजारियों की सुरक्षित सम्पत्ति वनकर साधारण जनता से दूर होते गये हों। परन्तु रसास्वादन की अभिरुचि साधारण जनता में कम नहीं होती; अतएव अपने-अपने विचारों और शक्ति के अनुसार साधारण लोग भी 'कवित्त' (कविता) रचने लगे। ग्रामों में प्रचलित तथा इधर-उधर से सुनी हुई कहानियों ने इन ग्राम-कवियों को प्रेरणा दी। ऐसे कवियों में से एक पूछता है:

"किसके बारे में कविता लिखें?

कविता करने की इच्छा से तो मन व्याकुल हो रहा है !"

स्पष्ट है कि वीरों के अपादान, स्थल-माहात्म्य, देवी-देवलाओं की सुनी हुई कहानियों आदि ने इन किवयों को इतिवृत्त प्रदान किये। इति-हास के परे अनेक ऐतिहासिक बातें इनैमें उपलब्ध है। 'वटक्कन पाट्टु' 'तंपुरान पाट्टु' और 'तेक्कन पाट्टु' आदि गीत इसी प्रकार बने हुए हैं, जिन्हें परम्परागत रूप से गा-गाकर सुरक्षित रखा गया है।

'निड़लकूत्तु पाट्टु' शत्रु-संहार के लिए गाया जाने वाला गीत है। इसका मुख्य आख्यान महाभारत का है; किन्तु उसके बीच-बीच में अनेक स्व-कपोलकितपत कहानियाँ गुथी हुई हैं। संक्षेप में गीत का इतिवृत्त यह है:

कौरव-बन्धु पांडवों का ग्रभ्युदय देखकर ग्रतीव ग्रस्वस्य होते हैं ग्रौर एक 'मलवासी' (गिरिवासी) को बुलाकर ग्राज्ञा देते हैं कि वह ग्राभि-चार-प्रयोग से उन्हें कथावशेष कर दे। मलवासी पहले इनकार करता है, किन्तु बाद में कौरवों के श्रितशय ग्राग्रह से उनकी इच्छा पूर्ण करने को तैयार हो जाता है। ग्रन्त में वह पांडवों की छाया का ग्रावाहन करके मारक-प्रयोग करता है। वह सफल-प्रयत्न होकर जब ग्रपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसे राज-पारितोषिकों से लदा हुग्रा देखकर सब रहस्य समक्त लेती है। वह तुरन्त पांडवों के निवास स्थान पर पहुँचती है ग्रौर परिहार कर्मों का ग्रायोजन करके उन्हें पुनः जीवित करती है।

परन्तु पूरे महाभारत की कहानी भी इन लोकगीतों में 'मावारतं' के नाम से विद्यमान है। एक वार जब पांडव द्वौतवन में विचरण कर रहे थे, उस वन में आग लग गई; तब:

"कुञ्चृदेवी (कुन्तीदेवी) ने वाल खोलकर, उन वालों के वीच प्रपने वच्चों को छिपा लिया। तो, ग्राग की चिगारियाँ उड़कर उनके पास ही ग्राने लगीं ग्रीर उनके चारों ग्रीर फूलों की जैसी वरसने लगीं। तव भीम ने ग्राकर ग्राग बुक्ताई ग्रीर मां के पास जाकर प्रगाम किया। फिर कन्द-मूल ग्रादि लाकर उन सबको खिलाया ग्रीर कुन्तीदेवी वच्चों के साथ वन में रहीं।"

इन कृतियों की भाषा स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि अपने काल में तिमल या किसी अन्य भाषा के संपर्क अथवा संमिश्रण के विना कैरली कितने समर्थ साहित्य की अधीक्वरी थी।

इनके अतिरिक्त, कोलिंड्पाट्टु, पडप्पाट्टु, ओराप्पाट्टु कृपिप्पाट्टु आदि तरह-तरह के गीत प्राचीन काल में विद्यमान थे। इनके जो अंश इघर-उघर आज भी मुनने को मिलते हैं उनसे निश्चित रूप से जात होता है कि इनकी उत्पत्ति उन कालों में हुई जबिक केरल की संस्कृति शुद्ध ग्रीर सुरक्षित थी। इन गीतों की रीति भी ग्रत्यन्त चित्ताकर्षक है। नदी भील ग्रादि जलाशयों से ग्रलंकृत केरल में नौकागान का प्रचार भी स्वाभाविक है। यह एक ग्रानन्दप्रद सत्य है कि प्राचीन गीतों की रीति ग्रीर वृत्त में सुगुम्फित मालाग्रों को ग्राज के केरलीय कविगए। भी साहित्य-देवी का उपहार बनाते हैं।

इस प्रकरण में जिन लोकगीतों का वर्णन किया गया है उनमें राग, ताल, लय और प्रवाह का अभाव नहीं है। साहित्य-रस भी उनमें कम नहीं है। प्राचीन केरलीय समाज की जो क्रांकी उनमें मिलती है वह एक उत्कृष्ट संस्कृति की परिचायिका है। अति प्राचीन गीतों से यह भी पता चलता है कि उस काल में जनता शिव, काली आदि शैव देवताओं की पूजक थी; भूत-प्रेत आदि तथा दुर्देवताओं में भी उसकी श्रद्धा प्रटल थी। वहाँ के लोग आयुध-विद्या के साथ-साथ अक्षरविद्या के भी प्रेमी थे। स्पष्टवादिता और सीमातीत स्वाभिमान उनकी विशेषता थी। गीतों में ऐसे प्रसंगों को कमी नहीं है, जिनमें मन्त्री राजा से, सेवक सेव्य से, छोटी बहन बड़े भाई से और पत्नी पित से अप्रिय पथ्य-वाक्य सरलतापूर्वक कहती है। केरलीय लोग जन्मना वीर-व्रती थे। मातृदुग्ध के साथ वंश की अभिमान-रक्षा का कर्तव्य भी बच्चों के शिरा-चक्रों में प्रविष्ट होता था। पुत्रों को वीरता का उपदेश देकर समरांगण में भेजने वाली माताओं के दर्शन उन गीतों में जगह-जगह पर होते हैं:

"युद्ध में श्रामने-सामने लड़कर मृत्यु पा जाश्रोगे तो में तुम्हें सोने की डोली में उठवा लाऊँगी। परन्तु यदि तुम पीठ पर तलवार खाकर मरे तो श्रनाथ शव के समान हरे पत्तों में बँधवाकर खिचवाऊँगी श्रौर न तुम्हारी शेष-किया करूंगी, न श्रशौच-स्नान ही करूँगी।"

परस्पर प्रतिकार से निर्मूल हुए असंख्य परिवारों भ्रौर वंशों की कहानियाँ उस अति दूर भूत के अन्धकार को चीर कर भ्राधुनिक केरलीयों को भी जाग्रत रखती हैं। इसके अतिरिक्त, वेदान्त तत्त्वज्ञान के साथ

उत्साहमय प्रसन्नता का एक विचित्र मिश्रण उन कहानियों में दिखलाई पड़ता है। 'कोनार पाट्टु' ग्रोर 'वल्लुवन पाट्टु' ग्रादि इसके उदाहरण हैं। परन्तु 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' वाद के सत्य को अनुभव-गोचर बनाये हुए ग्राचार्यों का शिष्यत्व प्राप्त होने पर भी उस प्राचीन काल में केरलीय कभी अकर्मण्य नहीं बने। उनका जीवन समरांगण् से गृह-क्षेत्रों में श्रीर विनोदमय गृहांगण् से क्षण-भर में भीषण् युद्ध-क्षेत्रों में पहुँचाने वाली यात्रा ही बना रहा। इतने पर भी उनमें हास्य-रिसकता, विनोदिप्रयता ग्रीर उत्साहशीलता का ग्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता।

ये साधारण गीत, जो संख्या ग्रीर विविधता में भदितीय है, साहित्य के इतिहास के लिए ग्रमूल्य निधि हैं। दुःख की बात इतनी ही है कि प्राधुनिक नागरिकता की विकृत प्रकाश-प्रचंडता में यह सौम्य चिन्द्रका-विलास ग्रन्तिहत होता जा रहा है ग्रीर उसे पुंजीकृत करके सुरक्षित कर लेने का प्रयास कोई भी नहीं कर रहा है। इस प्रकार के लोकगीतों की संख्या गणनातीत है। कोई गवेषक-संघ योजना बनाकर ग्रविराम प्रयत्न करे तो इस ग्रमूल्य निधि का संकलन हो सकता है। इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार प्रयत्न किया जाय तो परचात्ताप करने की ग्रावश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, कृतकृत्यता की ग्रानन्दानुभूति में हो निर्वृति हो सकेगी।

# द्राविड् प्रभाव काल

साहित्य की पुरोगित में किसी एक श्रवस्था से दूसरी श्रवस्था में प्रवेश की कोई स्पष्ट सीमा-रेखा बताई नहीं जा सकती। केरलीय लोक-गीतों में तमिल भाषा का जो प्रभाव दिखलाई पड़ता है वह कब पड़ा यह कहना भी उतना ही कठिन है। केवल इतना कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा आया जब कि यह प्रभाव अनिवार्य हो गया। किन्तु लगभग उसी समय धार्य बाह्मणों के धागमन से संस्कृत का प्रभाव भी दिखलाई पड़ने लगा। मलयाल भाषा की दाक्षिणात्य कृतियों में तमिल का प्राचुर्य और उत्तर के ग्रन्थों में संस्कृत पदों का समावेश दिखलाई पड़ता है। कुछ भाषा-शास्त्रज्ञों का मत है कि 'रामचरितम्' भ्रौर 'राम-कथाप्पाट्दु' नामक दो कृतियाँ प्राचीनतम मलयालम् साहित्य के नमूने हैं। परन्तु इस प्रश्न पर जितना ही विचार किया जाता है, यह जटिल से जटिलतर होता जाता है। किसी ग्रन्थ में तिमल शब्द अधिक मिलें तो उसे प्राचीन काल की कृति मानना, संस्कृत पदों की प्रचुरिमा हो तो मध्य काल की कृति मानना और भाषा सरल तथा प्रौढ़-गम्भीर मिले तो उसे अविचीन मान लेना कुछ विद्वानों को प्रिय मालूम होता है। इस तर्क की दुर्ब लता स्पष्ट है। केवंल भाषा-शैली के ग्राधार पर "राम-चरितम्" की प्राचीनता का निर्णय नहीं किया जा सकता। गत्रेषराज्ञील पंडितों का अनुमान है कि यह प्रनथ ईसा की छुठी शताब्दी में निर्मित हुआ होगा।

इस कृति का कथानक वाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड है। उसमें

सर्वत्र वाल्मीकि का पूर्णं अनुकरण दिखलाई पड़ता है। साथ-साथ अीचित्य के अनुसार कवि अपना वाग्मित्व भी प्रकट करता है। निम्न-लिखित उदाहरण उपयोगी होगा—

"पुष्प से निकली सुन्दरी लक्ष्मीदेवी के हृदय में निवास करने वाले हे ग्ररिवन्दाक्ष ! ब्राह्मशों, योगिजनों ग्रादि के विह्वलता के साथ खोजने पर भी छिपे रहने वाले परम ज्ञान-स्वरूप ! घनघोर वर्षा को पहाड़ पर भोल लेने वाले भगवन् ! ग्रापने राजा बनकर राक्षसाधिपति का वध किया था । उस कथा को सुन्दर काव्य में निबद्ध करने के लिए मुभ पर श्रनुग्रह कीजिए !"

प्राचीन केरल साहित्य में क्लोक वृत्त कहीं दिखलाई नहीं पड़ते। संस्कृत-सम्पर्क ग्रारम्भ होने तक क्विता मात्रावृत्तों में ही रची जाती थी। 'द्राविड़ भाषा संघाताक्षर निबन्धनमेतुका मोन वृत्त-विशेष-युक्तं पाट्टु' (श्रथीत्, द्राविड़ भाषा के ग्रक्षरों से 'एतुका' तथा 'मोन' वृत्त में निब-निधत किवता 'पाट्टु' है) इस नियम का पूर्णंतः श्रनुसरण करने वाला 'रामचिरतम्' पाट्टु-वर्ग में ही सम्मिलित होता है। उसमें निवन्धित सभी वृत्त किसी-न-किसी रूप में भाषा में शाज तक उपलब्ध हैं।

यद्यपि अनेक पंडितों का मत है कि 'रामचरितम्' का निर्माण-काल संस्कृत का सम्पर्क होने से पहले है, स्वयं 'रामचरितम्' के अन्तर्गत इसकें विरुद्ध प्रमाण उपलब्ध हैं। उसमें अनेक संस्कृत शब्दों के विकृत रूप पाये जाते हैं। यह कृति भाषा-साहित्य के विद्याधियों के लिए अमूल्य सम्पत्ति है।

पिछले प्रकरण में बताये हुए गीतों के श्रतिरिक्त 'उलकुटय पेहमाल पाट्टु', 'श्रंचु तंपुरान पाट्टु' श्रादि वीर-रस प्रधान, 'श्राद्री' श्रादि त्योहार-सम्बन्धी, 'कल्याणक्किल', 'कैकोट्टिक्किल' श्रादि विशेष प्रसंगों पर गाये जाने वाले गीत, 'ऊञ्जाल पाट्टु' श्रर्थात् भूले के गीत समस्त केरल में देशभेद के श्रनुसार पाठ-भेदों के साथ विखरे हुए हैं। इन्हें एकत्र करके छपवाने का प्रयत्न श्रभी केरल-पंडितों के विचाराधीन

है। जब वह सफल होगा तब निश्चय ही कैरली अपनी खोई हुई निधि

इतिहासकारों का मत है कि केरल में ब्राह्मणों का आगमन ईसा के दो सी वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने नागों पर अपना प्राबल्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किये उनमें मुख्य था केरलीयों में संस्कृत की शिक्षा का प्रचार। जिस प्रकार अंग्रेजों के आधिपत्य-काल में अंग्रेजी जानने वाला ही शिक्षत और आदरणीय समक्ता जाता था उसी प्रकार आयों के प्रभुत्व में आर्य-भाषा का ज्ञान सम्माननीय माना जाता हो यह स्वाभाविक ही होगा। इसी प्रकार जब तिमल देश के राजाओं का आधिपत्य हुआ उस समय तिमल भाषा का गौरव बढ़ा। तिमल भाषा मलयालम् की सगीत्रजा थी, अतएव उन दोनों का परस्पर मिल जाना सरल भी था। ब्राह्मणों और क्षत्रिय विदेशियों के सम्मिलित शासनकाल में भाषा पर जो प्रभाव पड़ा वह तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है।

पेरुमाल शासन के कारण केरल में तिमल पण्डितों का आगमन प्रलय-प्रवाह के समान हुआ। सीमावर्ती दक्षिण केरल में इसका विशेष प्राबल्य था। इस शासन की आठ-दस शताब्दियों तक केरली पर द्राविड़ वाणी का पूर्ण प्रभाव रहा।

द्राविड सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप मलयालम् भाषा का शब्द-भण्डार बहुत समृद्ध हुन्ना। केरलीय गद्य-साहित्य को प्राचीन भाषा में 'तिमल' कहते हैं। परन्तु इस नाम का उस भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। मलयालम् में गद्य-साहित्य का प्रादुर्भाव बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, जो काली-नाटक ग्रादि कृतियों में दिखलाई पड़ता है। पुराण-कथाएँ कहने ग्रथवा धार्मिक चर्चाग्रों ग्रादि में गद्य-रीति का उपयोग साधारण रूप से हुग्रा करता था। 'लीलातिलक' नामक व्याकरण-ग्रन्थ में इस गद्य-रीति को 'तिमल' कहा गया है। साथ-साथ 'तिमल' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

"केरलानाम् द्रमिल शब्द वाच्यत्वाद् श्रपभ्रं शेंन तद् भाषा तिमिल-त्युच्यते । चोल केरल पांड्येषु द्रमिङ् शब्दस्य वा प्रसिद्धा प्रवृत्तिः।"

अर्थात्, केरलीयों को दिमल कहा जाता है। अतएव उनकी भाषा-दिमल भाषा—अपभ्रंश रूप में तिमल भाषा कहलाती है। अथवा, यों कहिए कि चोल, केरल और पाण्ड्य तीनों को दिमल कहा जाता है, इसलिए उन तीनों की भाषा को अपभ्रंश रूप में तिमल कहा जाता होगा।

मंदिरों में 'पाठकम्' कहने की प्रथा जब से मन्दिरों की स्थापना हुई तभी से चली था रही है। इस ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुराणों तथा इतिहासों को गद्य रूप में विवर्तित किया जाता था।
भागवतम्, भारतम्, रामायणम्, देवीमाहात्म्यम् ग्रादि धार्मिक इतिवृत्त,
भगवद्गीता गद्यम्, द्वादशवर्णक गद्यम् ग्रादि ग्राध्यात्मिक तत्व प्रतिपादक इतिवृत्त श्रीर मत्तविलासम् ग्रादि प्रहसन-जैसे भ्रनेक प्राचीन ग्रन्थ
भाजकल उपलब्ध हैं। यह तो सम्भव नहीं कि ये सभी ग्रन्थ, जो संस्था
में सी से ग्राधिक हैं, एक ही काल में निर्मित हुए हों। ग्राति प्राचीन काल
से लेकर ग्राधुनिक काल तक इस प्रकार के ग्रन्थों का निर्माण चलता ही
रहा। इन सव गद्य-ग्रन्थों को तिमल कहा जाता है, फिर भी इनकी
भाषा इतनी श्रिषक संस्कृतप्रचुर है कि ग्राधुनिक मलयालियों को
"शर्करा-कण्टक निम्नोन्नत भू-विभाग" जैसी दुर्गम मालूम होती है।
इनमें तिमल भाषा के जैसे पुरुष प्रत्ययों के प्रयोग तो दिखाई देते हैं,
किन्तु तिमल शब्दों की विशेषता दिखलाई नहीं पड़ती।

तो फिर, तिमल-सम्पर्क का विशेष दान क्या है ? इसका उत्तर खोजने पर 'पावकूत्तु' (गुड़ियों का खेल) याद ग्राता है। भद्रकाली के स्थानों में, जिन्हें मलयालम् में 'कावु' कहते हैं, इस प्रकार के छाया-नाटक खेले जाते थे। इनके इतिवृत्त सुप्रसिद्ध तिमल किव कम्पर की रामायण से लिये जाते थे। एक लम्बी किन्तु संकरी कुटी वनाकर उसके सामने सफेद कपड़े का परदा डाल दिया जाता था। कुटी के ग्रन्दर नारियल

की दो नरेटियों में दिये जला दिये जाते थे। इतने से रंगमंच तैयार हो जाता था। परदे के पीछे छोटी-छोटी गुड़ियाँ खड़ी की जाती थीं। उनकी छाया परदे पर दिखलाई पड़ती थी। उत्तर भारत में जो कठ-पुतलियों का नाच होता है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। अन्तर केवल इतना ही है कि 'पावकूत्तु' में गुड़ियों को खड़ा करके कथा-कथन स्वयं सूत्रधार करता था। उसकी सफलता वर्णन करनेवालों की कुशलता पर निर्भर करती थी। दूसरे, उसमें जो साहित्य होता था वह उत्तर भारत के कठपुतलियों के नाच में दिखलाई नहीं पड़ता। यह पावकूत्तु और इसके इतिवृत्त ही तिमल-सम्पर्क की देन हैं। इससे ही आगे चलकर केरल के मन्दिरों में 'पाठकम्' का विकास हुआ, जो अब भी किसी-किसी मन्दिर में सुनाई पड़ता है और जिसमें 'चाक्यार' जाति का कोई व्यक्ति पुराग-कथा कहता है।

इस काल में अनेक गद्य तथा पद्य-ग्रन्थों का निर्माण हुन्ना। इन ग्रन्थों में धार्मिक, सामाजिक, वैद्यकीय और ज्योतिष ग्रादि सम्बन्धी शास्त्रीय ग्रन्थ भी थे। इसी समय पहली बार कैरली का व्याकरण लिखा गया, जो 'लीला-तिलकम्' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ संस्कृत सूत्रों में है भीर मिण्पित्रवाल लक्षणम्, मिण्पित्रवाल विभाग, व्याकरण नियम, काव्यदोष, काव्यगुण, शब्दालंकार और रस ग्रादि के ग्राठ परिच्छेदों में पूर्ण किया गया है।

'लीलातिलकम्' के रचयिता के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु ग्रान्तरिक प्रमाणों के ग्राधार पर यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि वह ईसा की छठी शताब्दी में जीवित था तो कोई ग्रसांगत्य दिखलाई नहीं पड़ता। 'लीलातिलकम्' की रचना के समय द्राविड़ प्रभाव-काल समाप्त होकर संस्कृत प्रभाव-काल ग्रारम्भ हो चुका था यह भी सहज स्पष्ट है।

पेरुमाल के अभिषेक-काल से तिमल का जो प्रभाव बढ़ रहा था वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। विद्याबुद्धि-सम्पन्न आर्य ब्राह्मग्रा अपनी नीति-निपुणता से अपनी शक्ति बढ़ाते ही गये। उन्होंने अपने
मुख्य उपकरण संस्कृत भाषा का खूब प्रचार किया। इसी समय कैरली
के मिण-प्रवाल रूप अर्थात्, सरल संस्कृत शब्दों को मलयालम् शब्दों के
साथ मिण और प्रवाल के समान गूँथने की शैली का प्रचार आरम्भ
हुआ।

मिंग्-प्रवाल भाषा-शेली के विकास को समभने के लिए पेरुमाल-काल में संजात ग्रिभनय-कला के तीन रूपों पर ध्यान देना ग्रावश्यक है—ये रूप हैं, शास्त्रक्कलि, चाक्यार कूत्तु ग्रीर कूटियाट्टम्। इनमें से शास्त्रक्किल के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऐतिह्य सुना जाता है:

एक पेरुमाल के शासन-काल में कुछ बौद्ध-भिक्ष जनता का मत परिवर्तित करने के लिए केरल में आये। वे राजसभा के शास्त्रज्ञों के साथ शास्त्रार्थ करने लगे। वाद बढ़ने पर यह शर्त लगाई गई कि परा-जित पक्ष को विजयी पक्ष का मत स्वीकार करना होगा। अन्त में जब कैरली ब्राह्मएगों को अपनी विजय को कोई आशा नहीं रही तो वे मिलकर तृक्कारियूर क्षेत्र में भजन करने चले गये। इकतालीसवें दिन एक परदेशी (तिमल) ब्राह्मएग उनके पास आया और उन्हें एक गीत-मन्त्र का उपदेश तथा चार ब्राह्मएगों को उस मन्त्र के साथ दीप-प्रदक्षिणा करने का आदेश देकर अन्तर्धान हो गया। ब्राह्मएगों ने इस मन्त्र के साथ इकतालीस दिन दीप-प्रदक्षिणा तथा भजन में और बिताये। इस 'मंडल' (इकतालीस दिन) न्त्रत के अन्त में परदेश से छः मीमांसक आये और उन्होंने बौद्धों को पराजित किया। तब से गान के साथ दीप-प्रदक्षिणा का केरल में प्रचार हो गया। कालान्तर में इसके साथ अनेक अन्य किया-पद्धतियाँ मिल गईं। इन सबको मिलाकर शास्त्रक्किल कहा जाता है।

यदि यह ऐतिह्य यथार्थं हो तो कई प्रमाणों से यह स्थापित होता है कि शास्त्रक्किल (शास्त्र-सम्बन्धी खेल) का ग्रारम्भ ईसा की ग्राठवीं शताब्दी के बाद हुन्ना। शास्त्रक्कि के चार भाग हैं—चारपाद, पान, श्रिमनय तथा हास्य। इनमें चारपाद वह है जिसमें चार ब्राह्मण निम्न श्रर्थं का गील वेदस्वर में गाते हुए प्रज्ज्विलत दीप की प्रदक्षिणा करते हैं:

"हे तृक्कारियूर-प्रतिष्ठित भगवान् त्रिनेत्र ! सदा इस रंगमंच में सान्तिध्य कीजिए। घोखा देने वाले भूतगरण के श्राकर तंग करने से बचाते रहिए।"

इसके पश्चात् 'पान' (एक प्रकार का गीत) गाकर सब लोग दीप के चारों भ्रोर बैठ जाते हैं भ्रौर गर्णपित की स्तुति गाते हैं। फिर एक मटका उलटा कर भ्रौर उस पर ताल बजाकर कुछ श्रसम्बद्ध गाने गाये जाते हैं। उपस्थित ब्राह्मणों (नम्पूतिरि ब्राह्मणों) में से दो खड़े होकर कुछ श्रीमनय तथा हस्त-मुद्राएँ दिखाते हैं। श्रन्त में श्रनेक परिहासपूर्णं संलाप करने के बाद खेल समाप्त कर दिया जाता है। इस हास-परिहास के लिए श्रनेक रसिक क्रवियों ने गद्य तथा पद्य रचनाएँ की हैं।

शास्त्रक्कि के अनुष्ठान किये जाते हैं, जो शास्त्रज्ञ ब्राह्मण शास्ता (हिर तथा हर के पुत्र माने जानेवाले देव, जिनकी पूजा केरल में ही विशेष है) को प्रसन्न करने के लिए मनौती के रूप में करते हैं। शास्त्रक्किल में भाग लेने वाले ब्राह्मण केरल के अठारहों संघों के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए उसे 'संघक्किल' भी कहा जाता है। इसका एक नाम यात्रक्किल भी है। सम्भवतः इसका यह नामकरण इसे बौद्धों को हराने के लिए अगये हुए मीमांसक आचार्यों की घोष-यात्रा का प्रतीक मानकर किया गया होगा।

शास्त्रक्किल के हास्य का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उसका एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा:

> श्रिडिक्कोल्ला तिलक्कोल्ला । श्रिडुप्पिल् ती एरिक्कोल्ला । उरङ्डल्ला, उरङ्डियाल् पिन्नुग्रारोल्ला । उदिक्कोल्ला श्रस्तिमक्कोल्ला भगवान् पोलुंग्गाः

ग्रयित्, भाडू मत लगाना, पानी से सींचना भी मत ! चूल्हे में ग्राग मत जलाना । सोना नहीं, सो गये तो फिर जागना नहीं, सूर्य भगवान् का भी उदय न हो, ग्रस्त भी न हो ।

श्रव हम पेरुमाल शासन-काल की दूसरी देन—चाक्यारकूतु श्रीर क्टियाट्टम् का परिचय प्राप्त करेंगे। श्रार्य व्राह्मण श्रीर नाग-वर्ग की स्त्रियों से जो सन्तानें हुईं उन्हें श्रवान्तर जाति बनाकर त्रिशंकु के समान वीच में लटका रखा गया। चाक्यार, नंपियार, वार्यर, कमल्, पिषारोड़ि श्रीर नंपि श्रादि इस अन्तराल वर्ग में श्राते हैं। इनमें से चाक्यार, उनकी स्त्री नंड्डियाट्टम् का मिनय करते हैं। क्टियाट्टम् काव्द का अर्थ ही है—मिलकर नाचना; 'क्टि' श्रयांत् मिलकर श्रीर 'श्राटुक' या 'श्राडुक' श्रयांत् नाचना। इनमें नंपियार का काम है 'मिलाव' नामक वाद्य बजाना श्रीर नान्दी तथा सूत्रचार का कार्य निवंहण करना। चाक्यार पुरुष-पात्र का श्रीर नंड्डियाट्टम् स्त्री का वेश-विधान करके श्रीमनय करते हैं। प्रायः सभी मन्दिरों में क्टियाट्टम् एक श्रावश्यक कर्म माना जाता है।

पेरुमाल शासन के ग्रन्तिम काल अर्थात् लगभग चौदहवीं शताब्दी में क्रिटियाट्टम् श्रीर चाक्यार कूल् दोनों की विशेष ग्रिमबृद्धि हुई। क्रिटियाट्टम् के लिए पुराग्य-कथाएँ ही नाटक के रूप में लिखी जाती थीं। उनका रूप भी संस्कृत नाटकों के ही ढाँचे में ढाला जाता था। कुलशेखर नाम के एक पेरुमाल ने 'सुभद्रा-धनंजयं' ग्रीर 'तपती-संवरूणं' नामक दो नाटक लिखे थे। उनकी ही विद्वत्सभा के तोलन् नामक किन ने 'श्राष्ट्र प्रकृतं' श्रीर 'क्रम दीपिका' नाम के दो ग्रन्थ लिखकर श्रीर इंन श्रमिनयों के क्रम तथा रूप का निर्देशन करके इस ग्रिभनय-कला को सुगम बना दिया है। पहले ग्रन्थ में उदाहरण सिहत बताया गया है कि नाटक श्रथवा प्रवन्ध के प्रत्येक पात्र को कैसा ग्रिभनय करना चाहिए। दूसरे में प्रसंगानुसार करने योग्य उपक्रम की रीति, रंग के श्रारम्भ में श्रमिता की श्रनुष्ठान-पद्धित ग्रीर विद्वषक के योग्य श्राचार-व्यवहारादि

के नियम विस्तारपूर्वक बताये गये हैं।

चाक्यार कूत्तु भी थोड़ा-बहुत कूटियाट्टम् का ही रूपान्तर है। अन्तर हतना ही है कि चाक्यार अकेला ही 'कथा-कालक्षेप' के रूप में 'कूत्तु' कहता है। अर्थात्, यह एक प्रकार का एक-जनीय अभिनय है। उस काल में विनोद तथा विज्ञान का इसमें सिम्मश्रण होता था। चाक्यार को अपनी लाल पगड़ी बाँध लेने पर किसी के भी दोषों को स्पष्टतया प्रकट कर परिहास करने का अधिकार होता था। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर कथा-प्रसंग द्वारा मनुष्यों में धर्म-बोध तथा भक्ति अंकुरित करना था। सामुदायिक शरीर में लगे हुए दोषों को सरस परिहास से प्रकट करके सुधारने का यह एक सुन्दर मार्ग था। परन्तु घीरे-धीरे चाक्यार इस स्वातन्त्र्य का दुष्पयोग करने और उन्नत स्तर से उत्तरकर निम्न स्तर पर पहुँचने लगे। फलतः श्रोताओं और दर्शकों ने भी उनकी उपेक्षा आरम्म कर दी और सभाओं में उनकी संख्या घटने लगी। श्रब केरल की अन्य प्राचीन कलाओं के समान यह भी नष्टप्राय हो चुका है। तोल और वासु मट्टितिर आदि महाकवियों ने इनके लिए ही साहित्य निर्मित करके अमर यश प्राप्त किया है।

ं मलयालम् साहित्य में मिण्-प्रवाल भाषा-शैली के आगमन में कूटियाट्टम् के विदूषक अत्यधिक सहायक हुए हैं।

श्रमुमान बंघता है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में ही कूत् श्रौर कूटि-याट्टम् की प्रशस्ति बहुत-कुछ फैल चुकी थी। इतिहास से ज्ञात होता है कि चेंकट्टुश्रन नाम के चेर राजा के विनोदनार्थ एक चाक्यार चेर्ताला से नीलिशिरि तक गया था। किसी भी कला के इतनी परिपक्व स्थिति तक पहुँचने के लिए कम-से-कम दो शताब्दियों की श्रावश्यकता हुई होगी, इस दृष्टि से श्रनुमान किया जा सकता है कि ईसा के पूर्व ही -कूटियाट्टम् तथा विदूषक केरल में प्रतिष्ठा पा चुके होंगे।

विदूषक का मुख्य कर्त्तव्य सभा के लोगों को हँसाना था। इसके लिए संस्कृत पदों के साथ संस्कृत

प्रत्यय जोड़कर विकृत शब्दों का निर्माण किया गया। कालान्तर में ये विकृत प्रयोग इतने बढ़े कि इनको रोकने की भ्रावश्यकता महसूस की जाने लगी। इनके कुछ उदाहरण लीजिए:

पिलतोल उटयाटस्य, यस्य पन्त्रण्टर प्रिया।

कोएाच्चेट्ट ग्रिभघानस्य, ग्रर्घार्घ प्रएातोस्म्यहं ।।--तोल कवि १ ।

जिस तरह संस्कृत में 'दन्त = दाँत' से 'दन्ति = हाथी' वन जाता है, वैसे ही 'पल्लु = दाँत' को 'पल्लि = हाथी' वना लिया गया। इसी तरह: पन्त्रण्ट = वारह, उसके आधे आरु = छः; यहाँ नदी, गंगा। 'मुक्कर्ए' = त्रिनेत्र, शिव; त्रिनेत्र के आधे का आधा = पैर।

हाथी का चर्म पहनने वाले, गंगा के प्रिय ग्रीर तीन नेत्र वाले भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ।

बहुशोप्युपदेशेषु यया मां नोक्कमाल्या।

हस्तेन स्रस्त शूपेंग्ण कृतमाकाश चेरितम्। —तोल कवि। संस्कृत — 'वीक्ष्यमाण्या' — देखने वाली के द्वारा। यहाँ 'वीक्ष्य' के वदले उसी श्रर्थ का मलयालम् शब्द 'नोक्क' जोड़ दिया गया है। शेप सारा श्लोक संस्कृत में ही है।

वार-वार चारों श्रोर घूम-घूम कर मुक्ते खोजने वाली उसके (दासी के, जिसके साथ, कहा जाता है, किव का श्रनुचित संबंध था) हाथों से सूप गिर गया श्रीर वह खाली हाथों से ही घान पछोरने लगी।

मुलञ्जासन सृष्टींकल विलङ्हुम् चेर्जलोचने ।

पोतिष्पेण्एाच्छनोटोत्त मार्जद्वंद्वं विराजते ।।—तोल कवि ।
ग्रमरकोश में 'विरिञ्चः' श्रीर 'कमलासनः' दोनों को एक सिलसिले
में ब्रह्मा के पर्यायवाची वताया गया है। वोलने में, कवि को इनकी
ध्विन 'विरिञ्चक्कमलासनः' जैसी लगी। उसने 'विरि' छोड़कर केवल

१. तील कि के सभी क्लोक मलयाल क्षाव्दों में विकृत श्रीर विनोद मय श्रर्थ लगाकर निर्मित हैं। मलयाल क्षाव्दों के श्रर्थ जानने से ही इन क्लोकों का स्वारस्य समक्ष में श्रा सकता है।

'चक्कमल + ग्रासन' ले लिया। ग्रब 'चक्क + मल' = कटहल का मल, ग्रथीत् उसके बीच का भाग जो खाया नहीं जाता। उसका प्रचलित पर्याय — 'मुलञ्त्र'। इस प्रकार, 'मुलञ्जासन' = विरिञ्चः, कमलासनः = ब्रह्मा।

पंक = चेर् = कीचड़; पंकज = चेर्ज = कमल । वक्षस् = मार् = छाती; वक्षोज = मार्ज = स्तन।

त्रह्मा की सृष्टि में, हे शोभामयी कमलनयनी ! तुम्हारे स्तन-द्वय पर्वत जैसे शोभायमान हैं।

इस प्रकार जब द्राविड़ प्रभाव कम हो रहा था और संस्कृत का प्रभाव विकृत रूप में बढ़ रहा था उस समय लीलातिलक-कर्ता ने अपना नियम-दण्ड लेकर रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने जिन नियमों का प्रतिपादन किया उनसे निरंकुश होकर चलने वाले दुष्कवियों को अंकुश लगा ही होगा। आगे का इतिहास बतायगा कि इस अंकुश का प्रभाव कहाँ तक और कितना हुआ।

तत्कालीन मलयाल भाषा की साहित्यिक कृतियों में 'कण्णक्शन पाट्टुकल' का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इसमें 'कण्णक्शन' नाम को 'क क्लोश' बना देने का प्रयत्न किन ने किया है। सभी भाषा- शब्दों को संस्कृत का रूप देने की जो लालसा उस काल की निशेषता थी, यह भी उसीका प्रतिबिम्ब हो सकता है। देश-नामों को भी इसी प्रकार की परिणाम-सन्धि पार करनी पड़ी है। उदाहरणार्थ, 'वैष्ट्रम् नाडु' को 'प्रकाश देशम्' बनाना पड़ा, कोड़िकोड़ को 'कुक्कुट क्लोडम्' श्रीर 'कटत नाडु' को 'घटोत्कच नाडु' में परिणात होना पड़ा। इस नातावरण में यदि भाषा-किन बनने में प्रयत्नशील कण्णक्शन ने श्रपने को कक्लोश बनाना चाहा तो काल का व्यतियान मानकर शान्त रहना ही उचित है। मध्य तिक्षितांकूर के 'निरणंदेश' में 'कण्णक्शनपरम्पु' नाम का एक स्थान है। वहाँ जिन किनयों ने जन्म लिया ने सब 'निरणं किन' के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनके सभी काव्य एक निशेष वृत्त में

गुंफित हैं। उसे भी निरणं वृत्त की संज्ञा प्रदान की गई है। इन सव किवयों की किवताओं को सामान्यतः 'कण्णुरुशन पाट्टुकल' किहा जाता है। इन 'निरणं किवयों' और उनकी कृतियों के नामों का निश्चित पता नहीं है। परन्तु इनमें से एक किव ने 'रामायण्म' की रचना की है और उसके 'युद्धकाण्डम्' तथा 'उत्तरकाण्डम्' के अन्त में स्वयं अपना परिचय दिया है। उसके अनुसार 'कर्णोश' नाम के 'उभय कवीश्वर' (दोनों भाषाओं में किवता लिखनेवाले महाकिव) को दो लड़के और तीन लड़कियाँ हुईं। सबसे छोटी लड़की के पुत्र का नाम राम पिएक्कर था। उसने गीत रूप में रामायण् की रचना की। किन्तु, इस विवरण् से कोई पता नहीं चलता कि वह 'उभय कवीश्वर' कीन था और उसने कीन-कीन सी रचनाएँ कीं। जो सामग्री प्राप्त है उसमें से हमें केवल रामायण्-कर्ता राम पिएक्कर, भगवद्गीता परिभाषक माघव पिएक्कर और भारतम् के अनुवादक शंकर पिएक्कर का परिचय मिलता है।

साधव पिएकर कृत 'भाषा भगवद्गीता' उपनिषदों के सार-सर्वस्व श्रीमद्भगवद्गीता का स्वतन्त्र संक्षिप्त अनुवाद है। परिभाषक ने मूल ग्रन्थ के पुनरावर्तन के ग्रंश अनेक स्थानों पर छोड़ दिये हैं। उन्होंने सात सी श्लोकों का अनुवाद ३२५ पद्यों में किया है, परन्तु आश्रय अथवा अर्थ कहीं छोड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं शांकरभाष्य के नये- नये ग्रथं भी सम्मिलत कर दिये हैं। पिएकिकर अपनी शक्ति से पूर्णतः परिचित मालूम होते हैं। उनकी कृति से स्पष्ट है कि उन्होंने निरन्तर पारायरा, मनन तथा निधिष्यासन से गीता का नियूढ़ अन्तरार्थ पिघला कर अपनी विचार-सरसी में मिला लेने के उपरान्त ही इस महान धर्मग्रन्थ के अनुवाद का साहस किया। उनके कार्य की दुष्करता तभी समभ में श्रा सकती है जब हम उनके मार्ग की दुष्करता को समभें। वैभवशालिनी संस्कृत भाषा के गहनतम वेदान्त-ग्रन्थ का अनुवाद करना था पद-दारिद्रय से ग्रस्त कैरली में, और वह भी गीतिवृत्तों में। परन्तु

यह सब माघव किव के लिए बाघा रूप नहीं हुआ। उस भाषा-भगवद्-गीता को पढ़ने पर प्रतीत होता है मानो शब्दावली किव के बुलाने पर दौड़ पड़ने के लिए तैयार खड़ी हो। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने पारिभाषिक और वेदान्त सम्बन्धी शब्दों को मलयालम् रूप देकर या जैसा का तैसा भी स्वीकार कर लिया है।

'लीलातिलक' में मिएा-प्रवाल की व्याख्या करते हुए आचार्य ने बताया है कि संस्कृत विभक्त्यन्त पदों का प्रयोग जितना श्रिषक होता है उतना ही किवता का महत्व घट जाता है। उन्होंने यह निर्देश भी किया है कि मलयालम् शब्दों के साथ केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों को स्वीकार किया जाय जो उनके साथ सरलता से मिल जायें। इस प्रकार 'पाट्टु' का जो नियम लीलातिलक के आचर्य ने बताया, 'कण्एाश्शन पाट्टु' उसके अनुकूल है। परन्तु उन्होंने इन ग्रन्थों के कोई उदाहरएा नहीं दिये। इससे केवल यहीं अनुमान निकाला जा सकता है कि आचार्य ने इन ग्रन्थों को देला ही नहीं। शायद इनका काल 'लीलातिलक' के बाद का हो।

'भारतमाला'-कर्ता शंकर पिएक्कर ने भी ग्रन्थ के अन्त में अपना नाम श्रंकित किया है। यह एक अपूर्ण ग्रन्थ है।

रामायण-कर्ता राम पिण्क्कर निरणं किवयों के बीच ही नहीं, भाषा के समस्त किवयों में श्रेष्ठ स्थान पाने योग्य हैं। रामायणं, भारतं, ब्रह्माण्डपुराणं, शिवरात्रिमाहात्म्यं श्रीर भगवतंदशमं श्रादि श्रनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे हैं। ये ग्रन्थ केवल श्रनुवाद नहीं हैं। इन्हें श्रनु-करण कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। अप्रतिहत प्रतिभा, श्रनुस्यूत वाक्-प्रवाह श्रीर विरल पाण्डित्य उनके स्वतःसिद्ध ग्रुण मालूम होते हैं। भाषा साहित्यान्तरिक्ष में वे एक श्रत्युज्ज्वल नक्षत्र ही हैं।

इस नक्षत्र की प्रकाश-राशि का अतिक्रमण करके थोड़ा आगे बढ़ें तो अनितदूर ही एक अन्य शान्त, शीतल तेजपुञ्ज का प्रभा-स्फुरण दृष्टिगोचर होता है। वह है—उत्तर की पण्डित-परिषद् का मुकुटालंकार, कोल-स्वरूप राजवंश की राजसभा का महान् रत्न चेरुशोरि नम्पूतिरि। 'कृष्ण-पाट्टु' अथवा कृष्ण-गाथा नाम से प्रसिद्ध काव्य का कि है चेरुशोरि।

कृष्ण-गाथा का इतिवृत्त भागवतपुराण का दशम स्कंघ है। परन्तु किव म्रस्थि-पंजर मात्र के लिए ही पुराण का ऋण-बद्ध है। म्रन्थथा सम्पूर्ण ग्रन्थ किव की ग्रपनी वस्तु है। उसके ग्रणों का वर्णन करने के लिए यदि उद्धरण दिये जायँ तो पूरा ग्रन्थ ही उद्धृत करना होगा। समुद्र से एक लोटा जल निकालने के समान किसी एक प्रसंग का रसा-स्वादन करना हो तो रास-क्रीड़ा के समय का वेश्यु-गान वर्णन ले लीजिए। किव कहता है:

"गोकुलनाथ ने भ्रंपनी मुरली से एक मधुर राग गाना शुरू किया तो वृन्दावन का एक-एक प्राणी आनन्द-मग्न होकर आत्मविस्मृत-सा खड़ा हो गया।

"भ्रमरवृत्द उस मधुसम वेगा-गान को सुनकर पुष्पों का मधु त्याग उस नाद-रसपान के लिए बालकृष्ण के मोहन मुखाम्बुज पर जा पहुँचे।

"वह गान सुनकर समस्त पशुवृन्द मुग्ध होकर खड़ा हो गया।

"सुन्दर मुरली के गान-माधुर्य से श्राकर्षित केक-वृन्द ने श्रपने नीलवर्ण पंख फैलाकर नर्तन करते-करते नीलवर्ण के चहुँग्रीर पंक्ति बना ली श्रौर वे गायन के श्रनुरूप ताल मिलाकर नृत्य करने लगे।

"पुण्यशाली वन-वृक्ष कन्हैया की मुरली सुनकर मधुमय पुष्पों की वर्षा करते हुए सम्मान के साथ शाखा-समूह को नम्र करके खड़े हो गए।

"इतना ही नहीं, शीघ्र गित से प्रवाहित होने वाली कालिन्दी कृष्ण की राग-ध्विन सुनकर निस्तब्ध हो गई। लहरें शान्त हो गईं, चंचल जल मानो स्थिर हो गया। गोपकुमार की मुरली सुनकर मत्स्यगरा पानी से निकलकर श्रपनी पूँछों के बल पर चलने लगे। गान-स्वर से मोहित हरिएा-यूथ श्रांखें मीचते-मीचते कृष्ण के चारों श्रोर श्राकर खड़े हो गये श्रीर श्रांखें उठाकर निश्चल दृष्टि से उस गोप-बाल को निहारने लग। मुँह में दबे हुए तृगांकुर मुँह से नीचे छूटते गए श्रीर उन्हें भान भी न हुआ। गोपकुमार जब गा रहा था तब लताएँ घीरे-घीरे वृक्षों से निकलकर उसके चरगों में श्रा पड़ीं। चक्रवाकी विरह-वेदना भूलकर श्रानन्द-विभोर हो उठी। सिंह ने कोघ के साथ हाथी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि संगीत का स्वर कानों में पड़ गया श्रीर वह हाथ जहाँ-का-तहाँ रुक गया श्रीर सिंह वैसे ही खड़ा रह गया। राजहंस मृगाल लेकर हंसी के चंचुपुट में दे ही रहा था कि मुरली-नाद सुनाई पड़ गया श्रीर दोनों उसी श्रवस्था में स्तब्ध होकर गायन सुनने लगे। व्याझ ने हरिग्य-शिशु को पकड़ा ही था, परन्तु वह उसे अपने शिशु के समान साथ लगाकर मुरली-संगीत सुनने में मग्न हो गया।

"ग्रीर ब्रह्मा को वह नाद सामगान जैसा प्रतीत हुआ। जीवन-मुक्त लोगों के लिए वह नित्य परमतत्व का ग्रास्वादन बना। भक्तों के लिए वह चित्त को उन्मत्त करनेवाला मधु-सार-सर्वस्य बन गया। ग्रधिक क्या कहें ? संक्षेप में—

"पुष्प-वृक्षों के लिए वह संगीत दोहद बना, कामदेव के लिए वह काहल बना, ग्राइचर्यों के लिए वह वाहन बना ग्रोर सर्वलोक के लिए वह मोहन बना। उस मोहन-संगीत का वर्णन करने का सामर्थ्य संसार में किसको है!"

इस किव के बारे में भी हमें निश्चित ज्ञान कोई नहीं है। 'चेरुशोरि' तो घर का नाम है। असली नाम कहीं भी नहीं मिलता। अपने काव्य के आरम्भ में वह इतना बताता है कि "कोलस्वरूप के राजा उदयवर्मा के आज्ञानुसार श्रीकृष्णभागवत की कहानी गीत में निबद्ध करता हूँ।" समाधान की बात केवल इतनी ही है कि यह श्रव्यक्तता उनके नाम और चरित्र के बारे में ही है, किवता में नहीं है। केरल में कोई विरल व्यक्ति ही ऐसा मिलेगा जिसने चेरुशोरि का नाम न सुना हो या जिसे 'कृष्ण-पाट्टु' के दो पद भी कण्ठ न हों। कथा श्रीबाल-गोपाल की, कहनेवाला रिसक-शिरोमिण चेरुशोरि नम्पूर्तिरि श्रीर भाषा सरल, सुन्दर, ललित पदों से परिपूर्ण कैरली-फिर श्रानन्द का वर्णन कैसे करें!

कृष्ण-गाथा में प्राचीन मलयालम् शब्दों का प्राचुर्य है। जहाँ संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ सरल श्रीर प्रचलित शब्दों को ही चुनने की सावधानी रखी गई है। मलयालम् शब्दों के साथ संस्कृत विभक्तियाँ जोड़कर कोई विकृत भाषा तैयार नहीं की गई। जहाँ संस्कृत शब्दों की बहुलता की आवश्यकता प्रतीत हुई—जैसे काव्य के अन्त के स्तोत्रों में—वहाँ किन ने पूर्णतः संस्कृत का ही उपयोग किया है। शुद्ध मलयाल पदों से जो तूलिका-चित्र उन्होंने बनाये हैं वे भाषा-काव्य के शिरोलंकार हैं। आसूत्रण और आविष्कार में वे एक कुशल शिल्पी हैं। भाषा-रीति उनकी निजी और असाधारण है। केरल-भाषा की शक्ति, तेलस्विता तथा प्रौढ़ि ने एकत्र होकर कृष्ण-गाथा को प्रस्फृरित कर दिया है।

'कृष्ण-पाट्टु' एक विशेष गाथा-वृत्त में लिखी गई है। इस गीति-वृत्त में ताल तथा राग के तरह-तरह के व्यतियान के अवसर हैं। केवल गान के रूप में या नृत्य के अनुसार ताल के साथ भी इसे गाया जा सकता है। इसे आधुनिक कवि 'मंजरी' के नाम से अभिहित करते हैं। प्राचीनतम वृत्त होने पर भी इसमें एक नवीनता का अनुभव होता है। कवि ने एक सर्वसाधारण वृत्त लेकर उसमें साहित्य का माहात्म्य भर दिया है और अपनी लिलत-कोमल पदावली से परिपूर्ण कविता के लिए यही वृत्त चुनकर उन्होंने अपने सौन्दर्य-वोध को मूर्तरूप प्रदान किया है।

इस कान्य की विशेषता यह है कि यह वाचकों से अलग नहीं रहता। पाठक पढ़ते-पढ़ते इतने तन्मय हो जाते हैं कि अपने न्यक्तित्व को ही उसमें खो देते हैं। क्लिष्टता नाम का कान्य-दोष तो कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ता। श्लेष का प्रयोग बहुत कम किया गया है। जहाँ किया गया है वहाँ भी केवल हास्य के प्रसंग को प्राण्वान बनाने के लिए, न कि पाण्डित्य का परिचय देने के लिए। प्राचीन शब्दों का प्रयोग उन्होंने खुलकर किया है, परन्तु उनमें श्राधुनिक पाठकों को श्रसमंजस में पड़ने की श्रावश्यकता नहीं होती। यदि कहा जाय कि किन ने उन शब्दों को श्रपने काव्य सुधा-रस से भिगोकर श्रमर बना दिया है तो भी कोई श्रत्युक्ति न होगी। किसी भी श्रवस्था में, इतने वड़े काव्य-ग्रन्थ में शायद ही कोई ऐसा शब्द मिलता है, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों की समभ में न श्राता हो।

अलंकार-प्रयोगों के लिए किन को प्रयत्न करने की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती। ने सब, भ्राज्ञानुवर्ती शिष्यों के समान यथासमय भ्राकर यथास्थान विराजमान हो जाते हैं।

वर्णन-कौशस्य के उदाहरण जहाँ देखो वहीं मिलते हैं। हाथ में कोई वर्ण्य वस्तु आ जाय तो विराम तभी लेते हैं जब उनका अलंकार-पेटक रिक्त हो जाता है। सभी वर्णनों में उनकी तीक्ष्ण निरीक्षण-शक्ति, कल्पना-वैचित्र्य और मनुष्य-हृदय के ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तु-बोध देने वाले पद-प्रयोगों में भी कृष्णगाथा-कर्ता अति चतुर थे। एक उदाहरण लीजिए—कालिय-नाग को भगाने के लिए वालकृष्ण जब यमुना में कूदे उस हस्य का वर्णन करता हुआ किन कहता है—"वह सामने के जल में ऐसे कूद पड़ा, मानो समूल हुट कर पड़ा मेर-पर्वत हो!"

ऋतु-वर्णना में तो इनकी तूलिका-चित्र-चातुरी भ्रीर भी मुलर हो उठी है। सुन्दर ग्रीर ग्राकर्षक ग्रानविष भावनाएँ मानो सामने एंक्ति वना कर खड़ी हैं। श्रार्थ भाषाग्रों के भक्त गायक जयदेव, मीरा तथा रामप्रसाद ने प्रपनी-श्रपनी भाषा में जो श्रमृतमय गोपिका-गान रचे हैं उनकी तुलना करने योग्य गान मलयाल भाषा में कृष्णागाथा है ही। श्रमृङ्गार, भक्ति, तन्मयता इन सभी मानों का रस-परिपाक इस काव्य में जितना मिलता है ग्रीर कहीं बिरला ही दिखाई पड़ता है।

## संस्कृत प्रभाव काल

केरल में संस्कृत भाषा की सवंतोमुखी श्रभिवृद्धि हुई। जबसे केरल का शासन ब्राह्मणों के हाथ में श्राया तबसे संस्कृत की श्रभिवृद्धि भी श्रारम्भ हो गई थी। उसे श्रागे बढ़ाने के लिए प्राचीन काल में श्रनेकाने के उपाय भी किये गये। भक्त, मुक्त, त्यागी, योगी, तन्त्री, मान्त्रिक, ज्योतिषी, मीमांसक, तार्किक, वेदान्ती, वैयाकरण, भाष्यकार, किन, लेखक श्रादि महान् विद्वज्जनों की संख्या वहाँ गिनी नहीं जा सकती। इसका एक कारण संस्कृत भाषा का सुव्यवस्थापूर्वक श्रष्ट्ययन ही होना चाहिए।

संस्कृत भाषा के प्रचार के पहले केरल असंस्कृत नहीं था, किन्तु उसकी प्राचीन संस्कृति में एक नवीन तथा उज्ज्वल अध्याय जोड़ने का श्रेय संस्कृत को है ही। संस्कृत भाषा की सर्वतोमुखी अभिवृद्धि के लिए केरलीय और केरलीय आत्मोत्कर्ष के लिए संस्कृत का अध्ययन परस्परो-प्योगी सिद्ध हुआ यह निविवाद कहा जा सकता है।

श्रवतक जिन-जिन साहित्य-शाखाओं की चर्चा हुई उनसे स्पष्ट हो गया है कि कैरली ने संस्कृत का दान बहुत लिया है। उसके प्रभाव से नाटक, चित्रकान्य, महाकान्य, सन्देशकान्य ग्रादि की बहुत-सी शाखाएँ उत्पन्न हुईं। शुद्ध संस्कृत कृतियों के ग्रातिरिक्त सहस्रों मिएा-प्रवाल कृतियों का भी ग्राविर्माव होना स्वाभाविक हो था। इस प्रकार भाषा-साहित्य की शाखोपशाखा के साथ श्रीवृद्धि हुई। इस मिएा-प्रवाल काल में संस्कृत-भाषा-संयोग की मिश्र रीति तीन साहित्य- विभागों में ग्रत्यन्त प्रमुरता के साथ दिखलाई पड़ती है। ये है—हरय-श्रव्य काव्य, चम्पूकाव्य ग्रीर नाटक।

संस्कृताध्ययन के द्वारा कियों ने जब कालिदास, भास म्रादि महा-कियों की कृतियों का रसास्वादन किया तो अनके हृदयों में उनका भ्रमुकरण करने की इच्छा भी स्वयमेव उत्पन्न होने लगी। कालिदास के 'मेघदूत' ने सहृदयों की विभावना-शक्ति को जगा दिया भ्रीर सन्देश-काव्य वर्षाऋतु में छत्रतृण जैसे उत्पन्न होने लगे।

सन्देशकाव्यों में प्रथम स्थानाई 'उण्णुनीली सन्देश' है। यह काव्य मेघदूत का पूर्ण अनुकरण है। इसमें मेघदूत की थक्षी के बदले नायिका का स्थान केरल के वटक्कंक्रर नामक प्रदेश की 'उण्णुनीली' ने ग्रहण किया है। नायक का नाम ग्रज्ञात रखा गया है। कथा इस प्रकार है—

पत्नी के साथ सीये हुए नायक को एक यक्षी उठाकर ले गई। जब वह आकाश-मार्ग से तिरुअनन्तपुरम् नामक नगर के ऊपर पहुँची, तब नायक जाग गया। अपनी स्थिति को समभकर उसने नरसिंह-मन्त्र का जाप किया। यक्षिणी भयभीत होकर उसे छोड़कर भाग गई। कौन-सी शक्ति से, पता नहीं चलता, वह बिना गिरे, 'मारुतेन अनुयात' होकर सूमि पर उतरा। वह वियोग-खिन्न होकर जब तिरुअनन्तपुरम् नगर में भटक रहा था, आदित्यवर्मा राजा उसके पास पहुँचे। यथोचित सन्देश मेजने के लिए एक सन्देशवाहक मिल जाने पर वह सन्तुष्ट होकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने तिरुअनन्तपुरम् से भायका के घर तक के मार्ग का लम्बा वर्णन किया और बाद में अपना सन्देश दिया। निम्न-लिखित अनुवादों से इस काव्य का किचित् रसास्वादन हो सकेगा:

"कोक-श्रेरिएयों की विरहान्ति के स्फूर्तिंग जैसे तुषार-विन्दु जिस उद्यान-वाटी में गिरते हैं उसमें शनैः शनैः विकसित निलन-पुष्पों का मधु श्रोर सुगन्ध लेकर मन्द पवन नायक के विरह-विधुर शरीर में कालकूट जैसा लगकर उसका वध करने लगा।" "कुक्कुट-वृन्द कामदेव की काहल जैसे कूजन करने लगे। नक्षत्रों के समूह मक्का के दानों के समान विवर्ण होकर बिखरने लगे। प्रभात देवी के नृत्यों के लिए ताल (फाँक) जैसे चन्द्र तथा सूर्य दोनों श्रोर दिखाई पड़ने लगे। श्रीर कमलों के श्रन्दर से नाल जैसे श्रमर-समूह ऊपर को उड़ने लगे।

\* \*

"मार्ग में लता-रूपिएगी युवितयों का दर्शन तुम्हें मिलेगा। सुन्दर कुसुम-मंजरी रूपी कुच-कलश लेकर शाखा-करों को हौले-हौले हिलाकर भ्रमर-निनादों से कुछ-कुछ बोलती हुई, पुष्प-वर्षा करती हुई वे तुम्हारे हृदय को ग्रानन्द-मग्न करेंगी।"

\* \*

श्रीकृष्ण की याद करके कवि कहता है-

"गौश्रों के खुरों से उड़नेवाली घूल से लिसत, मोर-पक्ष-विलोचनों से सुसिज्जित केश-राशि द्वारा हृदय हरण करनेवाले मोहन, पीताम्बर-धारी, वाल-गोपाल की लीला करनेवाले, नील मेघश्याम के परिवेष-मय रूप वाले मुरलीधर नन्दकुमार मेरे हृदय को अपना मन्दिर बनाएँ।"

इतिहास की दृष्टि से यह काव्य बहुत यूल्यवान है। इसमें देश के अनेक राजाओं और सुन्दिरयों का नाम-निर्देश हुआ है। भाव-काव्य के लिए आवश्यक संचार-शिक्त की इसमें कोई कमी नहीं है। काव्य-कौशल्य भी इसमें प्रशंसाई है। भाषा-साहित्य के प्राचीनतम इतिहास-कार श्री गोविन्द पिल्लै के शब्दों में—"इस ग्रन्थ को एक वार पूरा पढ़ जाने पर किव का वाग्विलास, मधुर कोमल-कान्त पदाविलयों का यथोचित समन्वय करने का कौशल्य, वाच्यसूच्य वस्तुओं की उचित सिम्मश्रग्-शक्ति आदि हृदय-वेदी में स्थिर-लिखित हो जाती है।" एक और श्रृङ्गार रस और दूसरी और भक्ति-प्रचुरिमा की जो अनुपम अभिव्यक्ति इसमें है उसका आस्वादन मूल-काव्य पढ़ने पर ही हो सकता है।

इस काल में एक अन्य भाषा-किव का नाम अति प्रबलतया सुनाई पड़ता है। वह है, कोड़िकोड़ (कालीकट) के राजा की सभा के साढ़े अठारह किवयों में आधा किव माना जानेवाला पुनम् नम्पूितिर । इसका जीवन-काल पंद्रह्वीं शताब्दी माना जाता है। उस समय सामूितिर (कोड़िकोड़ के राजा, उनकी उपाधि) की राजसभा में बहुत से साहित्य- विक्रम थे। विक्रमादित्य की राजसभा के 'नवरत्नों' के समान इनकी सभा के 'साढ़े अठारह' किव भी प्रसिद्ध थे। ये थे, पय्यन्तुर भट्टितिर—पिता-पुत्र, उनके सात भाई, तिक्वेलपुरम् के पाँच नम्पूितिर, मुल्लप्पिल भट्टितिर, चेन्नास्सु नम्पूितिर, काक्क करोरी भट्टितिर, उद्दण्ड शास्त्री नामक परदेशी (तिमल) बाह्मण् और पुनम् नम्पूितिर । पहले अठारह केवल संस्कृत में ही काव्य-रचना करने वाले थे, अतः उन्हें पूर्ण किव माना जाता था। पुनम् नम्पूितिर किव-सार्वभौम होने पर भी केवल भाषा में काव्य-रचना करते थे, इसिलए शेष किवगण उन्हें केवल आधा किव मानने को तैयार थे। इस काल में संस्कृत के प्राबल्य का यह उदाहरण विशेष स्मरणीय और मनोरंजक है।

पुनम् नम्पूतिरि के जन्मकाल, पितृ-परम्परा म्रादि के ज्ञान से भी हम यथापूर्व वंचित ही हैं। किन्तु इतना हम जानते हैं कि विद्वत्ता, गुण-पौष्कल्य भौर काव्य-कौशल्य में वे म्रद्वितीय थे। 'पूर्ण' कवियों की कविताएँ विस्मृतप्राय होने पर भी यह 'म्रधंकिव' साहित्यरिसकों की हृदय-वेदी पर अमर रूप से सुप्रतिष्ठित है। इसके जीवन-काल में भी 'परमोहण्ड प्रचण्ड कवि' उद्दण्ड ने इन शब्दों में मुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा की थी—

> श्रिविकेरलमग्रिगरः कवयः । कवयन्तु वयन्तु न तान् विनुमः । पुलकोद्गमकारि वचः प्रसरः । पुनमेव पुनः पुनरास्तुमहे ।

श्रयीत्--केरल में कितने भी वश्यवाक् किव कविता करें, हम उनको

नमस्कार नहीं करेंगे। परन्तु जिसका वचःप्रसर पुलकोद्गमकारी है उस 'पुनम्' की हम वार-वार स्तुति करते हैं।

एक अन्य प्रसंग पर उह्ण्डं किन पुनम् नम्पूर्तिरि के एक पद्य के प्रयोग-विशेष से प्रसन्न होकर उन्हें अपना उत्तरीय भेंट कर दिया था। किन पुनम् ने राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ यह श्लोक राजसभा में सुनाया:

तारिल्तन्वी कटाक्षांचल मघुप कुलाराम ! रामाजनानाम् । नीरिल्तार्बाएा वैराकर निकर तमोमंडली चण्ड भानो । नेरेत्तातोरु नीयां तोटुकुरि कलयाय् केन्नुमेषा कुड़िक्कुन् । नेरित्तन्निष्पुरं विक्रम नृवर घरा हन्त ! कल्पान्त तोये !

श्रयीत्—महालक्षमी के कटाक्ष के लक्ष्य ! युवसुन्दिरयों के कामदेव ! शत्रुक्षी श्रन्थकार-निकरों के लिए प्रचण्ड भास्कर ! यह भूमि, श्रतुल्य प्रभाव तुमको, जो उसके तिलकभूत हो, कल्पान्त-प्रलय में स्नान करने तक खो न पाये ।

ये सव ऐतिहा सत्य हों अथवा मनोधमं-विलास मात्र, पुनम् नम्पूतिरि की महिमा के द्योतक तो हैं ही। उनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि
रामायण-चम्पू के कर्ता के रूप में हैं। इस महा कथा को उन्होंने अनेक
खण्डों में बाँटकर अत्यन्त सरस काव्य में निवद्ध किया है। इसके ग्यारह
भाग अवतक प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें सीता-स्वयंवर सबसे आकर्षक
है। स्वयंवर के मंडप, आगत नृपतियों के विविध भावाविष्करण और
चाप-भंजन आदि के वर्णन में माधुर्य, प्रसाद, समता आदि काव्य-गुणों
का पारम्य दिखलाई पड़ता है। उत्तम मिण-प्रवाल के समस्त लक्षण
उनके काव्य में विद्यमान हैं। यह एक कृति हो सिद्ध कर देती है कि
यह किव 'गद्यपद्यैरनेकै: मदयित पुनिमन्तुं भूरि भूचकवालम्' इत्यादि
प्रशंसा के पूर्ण योग्य है।

इनकी कविता ग्रधिकतर चम्पू-ग्रन्थों के रूप में ही उपलब्ध है। ग्रतएव चम्पू क्या है इसे समक्त लेना ग्रावश्यक है। यह विशेष शाखा भाषा को संस्कृत से मिली है। इसकी व्याख्या है—'गद्यपद्यात्मकं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।' ग्रयित् गद्य-पद्य मिले हुए काव्य को चम्पू कहते हैं। परन्तु भाषा ग्रीर संस्कृत के चम्पू में एक महत्वपूर्ण भेद हैं। संस्कृत के चम्पू पढ़कर ग्रानन्दानुभव करने योग्य हैं, ग्रयित् वे श्रव्यकाव्य हैं। भाषाचम्पू कूत्तु तथा कृटियाट्टम् के लिए रचे गये हैं, ग्रतएव वे हर्य-काव्य के विभाग में ग्राते हैं। दूसरे, संस्कृत चम्पुओं के गद्य में वृत्तबन्ध नहीं है, परन्तु भाषा चम्पुओं के गद्य में वृत्तबन्ध नहीं है, परन्तु भाषा चम्पुओं के गद्य में मी वृत्तबन्ध है।

वृत्तबन्ध का ग्रन्तर स्पष्ट करने के लिए दोनों भाषाग्रों का एक-एक उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा। 'भोजचम्पू' से संस्कृत का यह उद्धरण लीजिए:

"तदनु भयवश समुपगत दिधमुखवचनविदित मधुवन कदन परि-गिरात जनकदुहितृदशनजित प्रमदभर भरितस्तपनतनयस्तत्र तनु विकृतिमतनुत दिधमुखागमन निमित्त संपत्तिम्।"

कैरली चम्पू के गद्यांश दण्डक जैसे ध्वनित होते हैं---

हर हर शिव शिव नाना नगरी तिलकमयोध्या नगरि विचारे। बहुविध रत्नसमूहं कोण्डुं जनपद महिला चमयं कोण्डुं। —रामायण चम्पू।

अर्थात्—हर ! हर ! अयोध्या नगरी कितनी आश्चर्यंकारिएी है ! रत्नसमूह, वनितारूपी अलंकरण आदि अमूल्य सम्पत्तियों से यह भूमि

ग्रतिशय कौतुकमयी दीखती है।

पाठकं, कूत्तु ग्रादि के लिए रचित होने के कारण इन चम्पू-प्रबन्धों में हास्यरस-प्रचुरिमा भी स्पष्ट है। केरल में नम्पूतिरि ब्राह्मण स्वभाव से ही हास्य-प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रतएव चम्पू-प्रबन्धों की हास्य-रस प्रचुरिमा का एक कारण यह भी है कि इनमें से ग्रधिकतर की रचना उन्होंने ही की है।

समाज में आये हुए दुष्ट आचारों को बता कर उन्हें संशुद्ध करना

चाक्यार कूत्तु का एक उद्देश्य था। हैंसी में दोष-निर्देश करके या परि-हास द्वारा श्रोताग्रों की विचारधारा को श्रन्तमुं खी बनाकर श्रात्म-परिशोधना की प्रेरणा देने में चाक्यार-कूत्तु को सफलता मिली है।

प्रत्येक कथा एक या भ्रधिक मंगल-श्लोकों से भ्रारम्भ की जाती है। मंगलाचरण के बाद वस्तु-निर्देश होता है भ्रीर साथ में श्राये हुए मिन के साथ वातचीत के द्वारा कथा का भ्रारम्भ किया जाता है। उदाहरण के लिए:

"हे सखे, आज इस सभा के बीच इस रंगमंच पर आकर मुभें उतनी ही प्रसन्नता होती है, जितनी प्राचीन काल में अमर पारिषदों को क्षीराब्धि में जाकर रावरण के उपद्रवों के बारे में बताने पर भगवान् नारायरण का उत्तर सुनकर हुई थी।"

यदि एक ही कहानी के दो खण्ड वनाये जाय तो दोनों के लिए अलग-अलग मंगलाचरण, वस्तु-निर्देश आदि भी लिखना आवश्यक है।

भाषा-चम्पुश्रों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें कथा-वस्तु से श्रिषक वर्णनों को स्थान दिया जाता है। हास्यरस-प्रधान सब वर्णन कैरली भाषा में ही होते हैं। वर्णन की तन्मयता में स्थल-कालादि के विस्मृत हो जाने के श्रनेक उदाहरण श्रनेक चम्पुश्रों में भिलते हैं।

ऐसा मालूम होता है कि भाषा चम्पू का ग्रारम्भ सबसे पहले पुनम् नम्पूर्तिर ने ही किया है। फिर भी उसके पहले किसी ने भाषा-चम्पुग्नों की रचना की अथवा नहीं यह ग्रानिश्चित है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि भाषा में चम्पू का स्थान स्थायी कर देने का श्रेय इसी किन कुल-रत्न को है। रामायण-चम्पू के कुछ ग्रंश—रावणोद्भवं, रामावतारं, ताटकावधं, ग्रहत्यामोक्षं, सीतास्वयंवरं, परशुरामविजयं, विच्छित्ना-भिषेकं, रामाभिषेकं, सीतापरित्यागं, ग्रश्वमेधं ग्रीर स्वर्गारोहणं उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। श्रवण-सुखदायी तथा हृदयाकषंक भाषा-संस्कृत संयोग से, शब्दार्थों के समीचीन सम्मेलन से, सजीव तथा कत्पना-उद्दीपक वर्णनों से ग्रीर मृदुल भावनाथों के तन्मय उत्लेखन से पुनम् किव की

चम्पू-कृतियाँ म्रद्वितीय बन गई हैं।

चम्पू-प्रस्थान के द्वितीय स्थानीक महिषमंगलं ग्रथवा मड़मंगलम् नम्पूतिरि माने जाते हैं। ये 'नैषघं चम्पू' के रचियता हैं। इनका जीवन-काल भी पुनम् नम्पूतिरि के ग्रासपास ही माना जाता है। इन्होंने बड़ी सफलता के साथ उनकी रीति का अनुकरण किया है। ग्रनेक स्थानों पर वर्णन-चातुर्य में पुनम् नम्पूतिरि का ग्रतिक्रमण भी कर गये हैं। इनकी ग्रनेक संस्कृत कृतियां भी बताई जाती हैं, परन्तु 'उत्तर रामचरित' में भवभूति के समान इनकी प्रतिभा भी 'नैषघ-चम्पू' में ही सबसे श्रिषक विलसित हुई है। ये श्रृङ्कार-रस के वर्णन में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। काम ग्रीर प्रेम का ग्रन्तर इन्होंने बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। सदाचारबोध को ग्राघात न पहुँचाते हुए, प्रेम को श्रृङ्काराभास के स्तर 'पर न ला कर, इन्होंने नल-दमयंती के प्रेम का वर्णन किया है। दमयन्ती राजा को संदेश भेजती हैं:

"यदि कहूँ 'वल्लभ! मेरी बात सुनिये', तो श्रादर कुछ कम हुग्रा मालूम होता है। 'राजन' कहूँ, तो श्रन्य शाव हो जाता है। 'मेरे प्राण!' कहूँ तो सारिका की जल्पना-सी मालूम पड़ती है। तो मैं कैसे श्रापको संदेश श्रारम्भ कहूँ?"

इस सन्देश में सन्देशदात्री की संस्कृति की उत्कृष्टता कितनी स्पष्ट है! ऐसे सहृदयानन्दक ग्रंश इस कृति में ग्राद्यन्त बिखरे हुए हैं।

किव के रूप में मड़मंगलं को पुनम् से आगे मानना होगा, परन्तु परिहास-शक्ति में अप्रस्थान पुनम् को ही मिलना चाहिए। चम्पू-प्रस्थान में ये दो शाश्वत नक्षत्र हैं। बाद में अनेक व्यक्तियों ने इनका अनुकरण किया है। लोगों का कहना है कि इन काव्यों की संख्या दो सौ के लग-भग है, परन्तु प्रसिद्ध इनके एक-चौथाई भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, इनमें इतना साम्य है कि इनकी भाषा, भाव आदि से इनके रचयिता का अनुमान लगाना लगभग असम्भव है। इनमें से कुछ प्रबन्ध अपनी-अपनी विशिष्टता से साहित्य-रसिकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। 'भारत

चम्पू', 'नारायणीय चम्पु', 'तेन्कैलासनाथोदयं', 'नरायणीयं', 'राजरत्ना-वलीयं', 'कोटियविरहं, 'पारिजातहरणं, 'दक्षयागं, 'कंसवधं', 'स्यमंतकं', 'कामदहनं' ग्रादि इस गणना में ग्राते हैं। ये सब समानधर्म होते हुए भी अपनी-अपनी विशेषताएँ लिये हुए हैं।

पहले तीनों प्रन्थों का कर्तुंत्व नीलकण्ठ नाम के एक किव का माना जाता है। इसका निर्णय 'तेन्कैलासनाथोदयं चम्पु' के आरम्भ में मिले हुए कुछ पद्यों के आधार पर किया गया है। नीलकंठ किव के विषय में अधिक कुछ जात नहीं है। केवल इतना ही स्पष्ट है कि ये चेल्लूर गांव के रहने वाले, कोच्चि-नरेश के आश्रित और परम विद्वान् थे।

'भारत चम्पु' तथा 'नारायगीयं' के इतिवृत्त भारत तथा भागवत के आघार पर निमित हैं। 'तेन्कैलासनाथोदयं' तृिश्विवपेरूर (त्रिचूर) के मन्दिर की प्रतिष्ठा का वर्णन करनेवाला प्रवन्घ है। इसमें उस समय की काल-स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि का स्पष्ट प्रतिफलन है। उस समय के वीरों की वेशभूषा, युद्ध-रीति, आयुधों आदि का वर्णन वड़ी प्राग्वान शैली में इसमें उपलब्ध है। देश का इतिहास लिखने वालों के लिए यह बड़ा उपयोगी है। किव के वर्षा-वर्णन का रसास्वादन कीजिये:

"श्राकाश में श्याम मेघरूपी स्तम्भ में बिजली रूपी पताका फहरा कर, मयूरों को श्रानन्दनृत्य करानेवाले मेघनाद रूपी भेरी घोष के साथ, पर्जन्यदेव भूमि पर श्रा गये।"

'कोटिय विरहं' अर्थात् 'भीषण् विरहं' चम्पू के किन ने भी यद्यपि अज्ञात रहना ही पसन्द किया है, वह निःस्सन्देह एक अच्छा पंडित रहा होगा। इस प्रवन्ध के अनेक संस्कृत पद्य कालिदासादि महाकिनयों की कृतियों से उंद्धृत किये हुए हैं। इसमें दो खण्ड हैं—पूर्व और उत्तर। पूर्वेखण्ड में नायिका-नायक का मिलन तथा विरह और उत्तरखण्ड में उनकी विरह-व्यथा तथा पुनमिलन विणित है। समग्रतः उत्तर खण्ड पूर्व-खण्ड से उत्कृष्ट मालूम पड़ता है। किन की वाक् तथा वर्णन-पटुता के उदाहरणों की कमी कहीं नहीं है।

'पारिजात हरणं' का किव भी ग्रन्थकार में ही छिपा है। इतिवृत्त भागवत से लिया गया है। युद्ध-सन्तद्ध सत्यभामा तथा इन्द्राणी के कोप का वर्णन बहुत ही सुन्दर है।

श्रव 'कामदहनं', 'रामार्जु नीयं', 'श्रीमती स्वयंवरं', 'प्रह्लाद चरितं' श्रादि श्रनेक नये-नये चम्पू-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु उनमें वैसी विशेषताएँ नहीं हैं।

यह बताया जा चुका है कि जिस काल को 'संस्कृत प्रभाव काल' नाम दिया गया उसमें केवल संस्कृत का प्रभाव ही भाषा पर दिखाई नहीं देता—जब एक धोर संस्कृतमयी धारा प्रवाहित होती दिखलाई पड़ती है तब दूसरी ग्रोर पुराने गीतों की धारा भी नया जीवन पाकर, उत्साहोज्ज्वल कल-कल नाद में किलकारी भरती हुई साध-साध चलती हिण्टगत होती है। इसी कालघट्ट में अनेक गीतों का निर्माण हुआ है। अन्तर केवल इतना ही है कि प्राचीन गीतों में गुद्ध केरलीय शब्द ही दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु इन मध्यकालीन गीतों में तिमल शब्दों का प्राचुर्य हो गया है। कहीं-कहीं तो तिमल शब्द इतने ग्रीधक हो गये हैं कि केवल स्थूल अवलोकन करनेवाले पिण्डतों ने इन्हें प्राचीनतम साहित्य-कृतियाँ मानकर इनके ग्राधार पर मलयालम् भाषा को तिमल की पुत्रो सिद्ध करने का प्रयत्न कर डाला है। परन्तु, गवेषण्-बुद्धि के विकास के श्राधुनिक काल में प्रत्युत्पन्न मित वाले विद्वज्जनों ने सूक्ष्म दृष्टि से सत्यावस्था का ग्राविष्कार करके यह स्थापित कर दिया है कि तिमल शब्दों का प्राचुर्य प्राचीनता का द्योतक नहीं है।

संस्कृत-प्रभाव काल के उत्तरार्ध के जो गीत मिलते हैं उनमें दाक्षि-णात्य किवयों की कृतियां तिमल भाषामिश्रित और उत्तर के किवयों की कृतियां तारतम्येन शुद्ध मलयाल भाषा में निबद्ध दिखलाई पड़ती है। कदाचित् इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि स्थान-श्रस्थान का विचार किये विना केवल शब्दाडंबर के लिए संस्कृत का जो उपयोग किया गया, उससे अबकर कल्पना-सम्पन्न किवयों ने फिर से मातृभाषा की सुन्दरता की श्रोर लीटने का प्रयत्न किया।

ऐसी कृतियों में 'परशुराम चरितं' एक मध्यकालीन कृति मालूम होती है। इसके वृत्त में कण्णश्यन-गीतों से साम्य है, पद्य प्रवाहशाली, सुन्दर तथा आकर्षक हैं। इसमें संस्कृत शब्दों, तिमल भाषा के साधारण पुरुष प्रत्ययों श्रीर तिमल वावय-रचना की बहुलता है।

मूलतः मलयालम् भाषा की क्रिया में लिंग-भेद नहीं है। 'वह जाता है' श्रीर 'वह जाती है' दोनों की क्रिया मलयालम् में 'पोकुन्नु' ही होगी। तिमल भाषा में, हिन्दी के समान, वह भेद होता है। उसमें 'जाता है' की क्रिया 'पोरान्' श्रीर 'जाती है' की 'पोराल्' होगी। तिमल के प्रभाव से ये 'श्रान्' श्रीर 'श्राल्' प्रत्यय मलयालम् में प्रयुक्त होने लगे। श्राधुनिक मलयालम् भाषा में यह प्रयोग नहीं पाया जाता।

पटपाट्टु-समर-गीत ग्रथवा वीर-गाथा-श्रपने नाम के अनुरूप वीरों के कार्य-कलाप का वर्णन करनेवाले गीत हैं। इनके द्वारा वीर पुरुषों के यश को शाश्वत बनाने का प्रयत्न किया गया है। उत्तर केरल के 'वटक्कनपाट्टुकल्' जैसे दक्षिण में भी वीरापादान-वर्णंन पर स्रनेक गीत उपलब्ध हैं। 'हर्यक्ष समरोत्सवं' (मलंपाटटु) इनमें से एक है। किसी समय में श्रावण मास में 'ग्रोणमहोत्सव' मनाने के लिए मावेलिकरा-कण्डियूर ग्राम के निवासियों ने दो पक्षों में वैटकर ग्रीर युद्ध-क्रीड़ा करके जो ग्रानन्द मनाया था उसका गान इन गीतों में किया गया है। इस युद्ध-क्रीड़ा को केरलीय भाषा में 'ग्रोग्रात्तल्लु' कहते हैं, जिसका शाब्दिक भ्रर्थं 'श्रोएां दिवस के परस्पर प्रहार' है । समरप्रिय नायर वंश का युद्ध-चातुर्य ग्रासन्न भूतकाल तक प्रसिद्ध रहा है। उसमें प्राचीन काल से ही भ्रायुधाम्यास तथा उत्सव-त्योहारों पर जो बल-परीक्षरा हुम्रा करता था उसका एक प्रतीक है यह 'स्रोगत्तल्लु'। उसके वर्गान के गीतों में उसका पूर्ण विवरण मिलना स्वाभाविक ही है। इन गीतों की कविता साधारण है। इनका महत्व साहित्य की अपेक्षा इतिहास-गवेषकों के लिए अधिक है। इनमें तमिल शब्दों ग्रीर वाक्-प्रयोगों का प्राचुर्य है।

'इरिवक्कुट्टिप्पिल्लयार पाट्टु' मिश्र माषा में विरचित दूसरा काव्य है। केरल-इतिहास—विशेषतः तिरुचितांकूर के इतिहास की एक प्रधान घटना के श्राधार पर रचित यह गान श्रात प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण है। दक्षिण तिरुचितांकूर सदा ही मधुरा के, पांड्य तथा चोल राजाश्रों के श्राक्रमण का लक्ष्य रहा है। इस कथा के श्रनुसार, तिरुमल नायकर की सेना ने रामप्पयन नामक सेनानी के श्राधिपत्य में पणक्कुड़ी में जाकर छावनी डाली। इस स्थान के पास जो महायुद्ध हुश्रा उसमें 'वेणाट्टरचन' (तिरुचितांकूर के राजा) की मानरक्षा के लिए बाध्य होकर युवमंत्री इर-विक्कुट्टि पिल्ले ने सीधा श्राक्रमण करने का उत्तरदायित्व ले लिया। श्रात्म-वीर्य, तेजस्विता श्रादि गुणों से युवावस्था में ही राज-प्रिय बने हुए इरिंच पर श्रन्य ईष्यीं मंत्रियों के पड्यंत्र से शत्रु का विजयी होना श्रनिवार्य था। परन्तु श्रनेक श्रपक्कुन होने श्रीर माता तथा पत्नी श्रादि प्रियजनों के रो-रोकर रोकने पर भी वह युवक सेनानी कर्तव्य से विचलित न हुशा। माता ने जब देखा कि उसका पुत्र पराजय की निश्चित संभावना होने पर भी समरांगण की यात्रा के लिए कत-संकर्प है तो उसने कहा:

"मेरे बेटे! मेरे इरवी! ब्राज युद्ध में मत जाओ! कर्मगित प्रति-कूल है। मुनो मेरे बेटे! मैंने स्वप्न देखा है। वह सब मुनो, मेरे लाल! कनकवर्ण शब्या से घुआं निकलते हुए मैंने देखा। हाथियों के भुंड को मिलकर केसरी को मारते हुए मैंने देखा। पित्र देवस्थान में उल्क को मुख से रहते हुए देखा। लाड़ से पाले हुए मेरे लाल! बोरवर! मत जाओ! मत जाओ, मेरे बेटे! मेरे यशोधन पुत्र! ब्राज के युद्ध में मत जाओ!"

शिला-हृदय को भी दिवत कर देने वाली इस मनुहार का उत्तर उस वीर के पास एक ही था:

"मा, मेरी प्यारी मा ! मुनिये तो सही, मुक्ते रोकने की बात मत कीजिए। सप्त समृद्ध के उस पार लोहे का कमरा बना कर बैठने पर भी जब यमदूत श्रायगा तो क्या छोड़कर चला जायगा ? तलघर बनाकर उसमें छिप कर बैठ जाऊँ तो भी क्या यमदूत श्रायेंगे तो 'नहीं' करके चले जायेंगे ?"

पत्नी ने आकर माता की प्रेरणा श्रीर स्वहृदय की वेदना से कहा:
"प्रियतम! मैंने कल कई दुःस्वप्न देखे। मेरे देखते रहते ही
शनिदेव श्राकर मेरे पतिदेव को ले जाते दिखाई दिये। एक महाशाखी
वटवृक्ष समूल गिरता दिखाई दिया। सुवर्ण के पलंग की हंस-तूल
शयनिका से घुश्रा निकल कर ऊपर उठता दिखाई दिया। श्रुगाल भुंड
वनाकर कुक्कुट को पकड़ते हुए दिखाई दिये। श्रन्त में मेरा मंगलसूत्र
श्रपने-श्राप निकलकर मेरी गोद में गिरता हुश्रा दिखलाई दिया। यह
सब श्रथंहीन नहीं है। स्वामी, सावधान हो जाइए!"

पत्नी की यह अश्रुपूर्ण अनुनय भी उस स्थिर हृदय को हिला नहीं सकी। प्रियजनों की विनित्यों को ठुकराकर और अपशकुनों की अव-गराना करके वह कर्तेच्यनिष्ठ युद्ध-प्रांगरा में गया।

युद्ध शुरू हुआ। केसरी के सामने श्रांगालगण कैसे टिक सकते हैं? परन्तु वंचक साथी उस वीर-युवक को शत्रुगण के बीच एकाकी छोड़कर श्रलग हो गये। व्यूहमध्यात ग्रीममन्यु के समान इरिवकुट्टि ने युद्ध किया। शत्रु की पराजय निश्चित हुई। परन्तु एक स्वपक्षद्रोही का संकेत पाकर शत्रु-सैनिकों ने पीछे से श्राक्रमण किया। तिरुवितांकूर विजयशीन लालित श्रवश्य हुआ, परन्तु उसका मूल्य बहुत भारी पड़ा। इरिवकुट्टि पिल्ले का शीर्श तिरुमल-नायकर के लिए उपहार बना।

किन्तु कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई। देश-दीपक का जो सिर शत्रु के हाथों में चला गया था उसे वापस लाने का पराक्रम अभी रोप था। इसकी पूर्ति इरिव के शिष्य केलु नायर ने की। यह वीर अकेला ही शत्रु-शिविर में प्रविष्ट हो गया और शत्रु-सेना में खलवली मचाकर तथा अपने अभिमान और गुरु के महत्व की रक्षा करके नर-केसरी का सिर वापस ले आया।

इसी सत्य कहानी का यथायं चित्रण है यह गीत। काव्य-गुरा,

इतिवृत्त महत्व भीर करुण तथा वीर रंस के प्राचुर्य में यह गीत प्राचीन उत्तरी गीतों से भी बढ़कर है।

इस प्रकार के समरपर गीतों की संख्या बहुत बड़ी है और कितने ही तो काल-गह्नर में अन्तिहत हो गये हैं। सम्भव है, किसी समय इनमें से कुछ रत्न केरलीय जनता को उपलब्ध हो जाये, क्योंकि इनकी गवेषणा का कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है!

'किरातार्जु नीयं', 'नागानन्दं' ग्रादि जैसे पुराण-कथाश्रों के ग्राधार पर विरिचित गीतों की भी भाषा में कभी नहीं है। कठिनाई केवल इतनी ही है कि इनके कियों का परिचय श्रीर काल, देश श्रादि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वेदान्त तथा ग्राध्यात्मिक तत्व-प्रतिपादन भी गीतों के रूप में कैरली-कंठ को अलंकृत करता है। 'संसारोपालम्भं', 'बृहस्पितवाक्यं' ग्रादि इसके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। रामायण को भिन्न-भिन्न कियों ने भिन्न-भिन्न रूप श्रीर वेश में साहित्य-मंच पर प्रस्तुत किया है। श्रय्युप्पिल्ले श्राशान नामक किन के मिश्र भाषा में रिचत गीत, जिनका नाम 'रामकथप्पाट्यु' बताया जाता है, इसके उदाहरण हैं। रामचित्तं, कण्णाश्शन के गीतों श्रीर चम्पु-प्रबन्धों ग्रादि का परिचय दिया हो जा चुका है।

महाभारत की कहानियाँ भी भाषा-किवयों के अनुग्रह की पात्र बनी हैं। 'भीमन् कथा' नामक गीत प्राचीन 'मावारतं' का म्रविचीन रूपान्तर मालूम होता है। इस प्रकार के गीत म्राज भी तरह-तरह के रूप-रंग, म्रादि में भ्राविभू त होते ही रहते हैं। 'पुत्रकामेण्टिप्पाट्टु', 'भारतंपोरु', 'किपलोपाख्यानं', 'नालुवृत्तं' म्रादि इसी प्रकार के गीत हैं।

कैरली की एक अन्य सम्पत्ति, जो हाल में ही प्राप्त हुई है, देव-देवियों के गीतों के रूप में है, जिन्हें 'कीर्तन' संज्ञा दी गई है। इनके विशेष गुएए हैं भक्ति-प्रचुरिमा और वेदान्त-तत्वों का सरल भाषा और सुबोध शैली में प्रतिपादन। एक कीर्तन में बालगोपाल के अनिन्द्यसुन्दर रूप का वर्णन है। उसमें पाँच पद हैं भीर प्रत्येक पद का आरम्भ 'नमःशिवाय' के एक-एक अक्षर से क्रमानुसार होता है। भाषा की विशेषता के कारण हिन्दी में उसका यथावत अनुवाद करना सम्भव नहीं है। भावानुवाद यह है:

"नरकासुर के बात्रु, अरिवन्दाक्ष भगवान् की शैशव कीड़ा और उस कोमल स्वरूप को स्मरण करके में ग्रंजली बद्ध करता हूँ, अर्थात् प्रणाम करता हूँ। हे वत्स, प्रातःवेला में मेरे पास आओ, तुमको ही में सबसे पहले देख सक्रूँ! जब में प्रातः ग्रांखें खोलूँ तो मुक्ते वही स्वरूप दिखलाई दे—वह तुम्हारा बाल स्वरूप—पीतांबर पहने हुए; सुवर्ण-कंकरण, कनक किंकिरणी, रत्नहार और अंगुलीय आदि से भ्रलंकृत !"

दूसरे एक कीर्तन का प्रत्येक पाद प, पा, पि, पी आदि मात्रायुक्त पकारावली से आरम्भ होता है और इसमें श्रीकृष्ण का आपाद-चूड़ वर्णान है। इन सब कीर्तनों की संख्या इतनी बड़ी है और हिन्दी में इनका अनुवाद करना इतना दुःसाध्य है कि यहाँ कुछ के नाम गिनाकर ही सन्तोष कर लेना पड़ेगा। फिर भी पून्तानम् नम्पूतिरी-रचित 'आनन्दनृत्तं' और 'वेदान्त कीर्तनं' का परिचय देने का लोभ संवरण करना सम्भव नहीं है। आनन्दनृत्तं इस प्रकार है:

"श्रंबाड़ी (गोकुल) में एक शिशु है। उसके पास एक नन्ही सी 'पीपी' है—-बाँसुरी। उसके छोटे-छोटे पैरों में पायल हैं। छोटी सी कमर में किंकिए। है। छोटे-छोटे हाथों में मक्खन है। छोटे-छोटे चरएों में नृत्तभेव भी हैं। दोनों छोटी जाँघें गोल-गोल और सुन्दर हैं। एक सखा है, उसका बड़ा भाई। और भी सखा हैं, छोटे-छोटे बच्चे इत्यादि।"

'वेदान्त कीर्तनं' प्रश्नोत्तर के रूप में है। वह इस प्रकार प्रारम्भ होता है:

"भगवन् ! दुःख क्यों होता है ?"
"दुःख जन्म लेने से होता है।"
"जन्म किस कारण से हुग्रा?"
"जन्म कर्मों से हुग्रा।"

"कर्म किन कारगों से किया?" "कर्म का कारण श्रभिमान-श्रहं-है।" "श्रहं क्यों हुश्रा ?" "श्रज्ञान रूपी श्रविवेक से हुआ।" "श्रज्ञान कैसे जायगा ?" "ग्रज्ञान ज्ञान से जायगा।" "ज्ञान कैसे मिलेगा ?" "ज्ञान भक्ति से मिलेगा।" "भक्ति होने के लिए क्या करूँ, भगवन् ?" ''चिल में पवित्रता लाश्रो; चिल शुद्ध करो।'' "चित्त-शुद्धि के लिए क्या करूँ?" "उत्तम कथाश्रों का श्रवण करो।" "सत्कथा-श्रवरा के लिए क्या करूँ, भगवन् ?" "सज्जनों का सत्संग करो।" "सज्जनों का सत्संग कैसे हो, भगवन् ?" "भगवान् से हृदयपूर्वक प्रार्थना से। भगवान् की ही कृपा की याचना करो। भजन करो।"

"हे वामपुराधीश ! भगवन् ! प्राणाम !"

इन कीर्तनों के रचियता पून्तानम् नम्पूर्तिरि के भी जन्म, वंश, काल आदि का परिचय उपलब्ध नहीं है, किन्तु इनके भिवत तथा वेदान्त सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ बताये जाते हैं, जिनमें से कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण रूप में उपलब्ध भी हैं और वे अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। इनका वेदान्त- ग्रन्थ 'ज्ञानपान' और भिवतकाव्य 'श्रीकृष्ण कर्णामृतं' म्राज भी म्राध्या-रिमक मार्ग को प्रदीप्त कर रहे हैं, किन्तु इनका परिचय हम म्रागे चलकर श्रध्याय ७ में प्राप्त करेंगे।

कुछ अन्य प्रसिद्ध कीर्तनों के नाम ये हैं--- 'सप्तस्वर स्तोत्रं', 'कृष्ण-

लीला ग्रकारादि स्तोत्रं', 'ग्रवतरण दशकं', 'पार्वती पाणि-ग्रहणं' 'मांपत्यं कीर्तनं', 'गिरिजा कल्याण कीर्तनं', 'ग्रुक्स्तवं', 'श्रीराम स्तोत्रं', 'पंचाक्षर स्तोत्रं', 'वटक्कन्नाथ स्तोत्रं', 'शोणाद्रीश कीर्तनं' इत्यादि।

साहित्य-गुण-पौष्कल्य से पूर्ण एवं ग्रानन्दसंवर्धक कृतियों के साथ-साथ कैरली में ग्रश्लील, ग्रज्ञानवर्धक तथा सदाचारपरता के सम्मुख प्रश्न-चिह्न लगाने वाले गीतों की भी कमी नहीं है। 'पार्वतीचरितं कुर-त्रिप्पाट्ट्र' श्रीर 'सीता दु:खं पाट्ट्र' इस प्रकार के गीतों के मुक्टोदाहरण हैं। साहित्य की हिष्ट से इनका कोई महत्व नहीं है, ग्रतएव यहाँ विस्तारपूर्वक चर्चा करना भी ग्रावश्यक प्रतीत नहीं होता।

'कल्याग्यक्किल पाट्टु' और 'पुल्लुवन पाट्टु' श्रादि प्राचीनतम गीतों की शैली में अविचीन काल तक गीतों की रचना होती रही है। इस प्रकार विभिन्न शैलियों में रचित गीतों की सूची भी बहुत लम्बी होगी।

मध्यकाल तक केरल में ईसाइयों का प्रभाव स्थापित हो चुका था श्रोर अनेक ईसाई भी भाषा के अच्छे किव हुए हैं। ईसाई लोग पहले हिन्दुओं के साथ ही 'एडुत्ताज्ञानों' (प्राथमिक शिक्षकों की संज्ञा-विशेष) के पास अक्षेराभ्यास तथा संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। आगे चलकर जातीय भेदभाव तथा धर्म-विरोध का प्राबल्य होने पर पादियों ने इन्हें अलग कर लिया। फलतः वे भाषा-सम्बन्धी प्रगति से वंचित हो गये। ईसाई कवियों के गीतों में 'मार्गम्कलिप्पाट्ट्र', 'उलवुप्पिट्टप्पाट्ट्र' श्रीर 'करियाटिल मेत्राण्टे परदेश यात्रा' आदि प्रसिद्ध हैं।

प्राचीन काल में ईसाइयों में उत्तम साहित्यिक नहीं हुए, किन्तु साहित्य के इतिहास में इनका स्थान छोटा नहीं है। मलयाल लिपि के टाइप बनाकर मुद्रणालय स्थापित करने की स्फूर्ति सबसे पहले इन्हें ही हुई थी और एक जेसूट पादरी ने पहला मलयालम् छापाखाना स्थापित किया था। उसमें सबसे पहले कैथलिक मत का प्रथम पाठ 'प्रश्नोत्तरावली' नामक मलयालम् पुस्तक छापी गई। यही मलयालम् भाषा में छपने वाली प्रथम पुस्तक थी। ग्रक्षराभ्यास के लिए ग्राधुनिक

पाठशालाएँ स्थापित करने का श्रेय भी ईसाई पादिरयों तथा ईसाई जनता को ही है।

'केरलोत्पत्ति', 'केरल माहात्म्य सारं' ग्रादि ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना भी इसी काल में हुई। अनेक गद्य-ग्रन्थ भी रचे गये। इस काल की विभिन्न साहित्यिक कृतियों की संख्या गिनाना श्रसम्भव-सा मालूम होता है, किन्तु भाषा की स्थिति के बारे में एक पर्यालोचना करना श्रसम्बद्ध न होगा।

श्री नारायण पिएक्कर के कथनानुसार, इस काल में भाषा की श्राशय-सम्पत्ति श्रीर ग्रन्थ-सम्पत्ति बहुत बढ़ी। संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों को भाषा में विवर्तित करने से भाषा का पद-दारिद्रच नष्ट हो गया। श्राशयों की समृद्धि बढ़ गई। पुर्तगीज तथा संस्कृत भाषाश्रों से भाषा में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का संस्रमण हुआ, जिससे भाषा के भण्डार की श्रीवृद्धि हुई।

## : ६ :

## एडु तच्छन '

प्राचीन काल से ग्राघुनिक काल तक की भाषा-कृतियों का ग्रध्ययन करने पर हमें दो किवयों की कृतियाँ विशेष ग्राकिषत करती हैं। ये किव हैं—कण्ण्रशन् पिण्क्कर ग्रीर चेरुशिर। कण्ण्रशन् पिण्क्कर ने वाल्मीकीय रामायण के ग्राघार पर ग्रपनी रामायण की रचना की। इस रामायण में ग्राध्य-स्वातन्त्र्य ग्रप्रतिम रूप से प्रकट है, किन्तु कथा-पात्रों के चरित्र-चित्रण में उतनी स्वतन्त्रता नहीं दिखाई गई। चेरुशिर ने भगवान् को 'ग्रानन्दगोपकुमार' तथा 'यशोदानन्दवर्धन' के रूप में प्रत्यक्ष किया है। उनकी कृष्णगाथा के बाद ही 'नर्मचतुर लीलागोपकुमार के नवनीत-कोमल मुखाम्बुज की विभावना करने की शक्ति केरलीयों को मिली। चेरुशिर ने उस रंगमंच को ऋतु-वर्णन से केरलीयान्तरिक्ष प्रदान करके ही सन्तोष मान लिया। फलतः केरलीय संस्कृति के पूर्ण विकास भीर प्रकाश के लिए कुछ समय ग्रीर प्रतीक्षा करना ग्रावर्यक था।

अब तक की साहित्य-समीक्षा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि केरल समरोत्सुकता के वातावरण से परिपूर्ण है। उसके जीवन और साहित्य में समर-पारम्पर्य का पश्चात्तल दिखलाई पड़ता है। स्त्री-पुरुष सभी

१. मलयालम् में कुछ ग्रक्षर ऐसे हैं जिनकी ध्वनि हिन्दी लिपि द्वारा यथावत् प्रकट नहीं की जा सकती। 'एड़्रुत्तच्छन' में 'ड़्रु' का उच्चारण मूल मलयालम् ग्रक्षर का यथासाध्य निकटतम उच्चारण-मात्र समभना चाहिए। टाइप की मर्यादा के कारण जो 'एड़्तच्छन' छपा है उंसे 'एड़्रुत्तच्छन' पढ़ना चाहिए।

रणोत्सुक हैं। शिशु-क़ीड़ा भी आयुघाभ्यास का ही प्रदर्शन है। 'श्रोणतल्ल' स्रोर 'कैयांकलि' इसके सूचक हैं। इस प्रकार की अगणित वीर-गाथाएँ केरल के कोने-कोने में इतिहास के आरम्भ से ही शूँ जती रही हैं। इस परम्परा का प्रेरक श्रदम्य स्वाभिमान है। छोटी सी निन्दा श्रीर अनुमान-ग्राह्य रूप में भी श्राक्षेप किसी को सह्य नहीं है।

इस समर-पारम्पर्य को दूर करके समाज को सदाचार की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करना श्रावश्यक था। इसके लिए केरलीयों के
शौर्य, वीर्य तथा पराक्रम को उनकी कलासिक्त से मिलाकर उच्च स्तर
श्रीर श्रेयोमागं की श्रोर ले जाने का प्रयत्न किया—पिवत्र-चरित, महान्
किव श्रीर भक्तोत्तंस श्री तुंचत्तु रामानुजन् एडुत्तच्छन् ने। उन्होंने
केरलीय जनता को इक जाने का आदेश दिया; सरस्वती देवी के हस्त
में विराजमान सारिका के कलनाद से उसे अपनी सची प्रकृति का
समरण कराया। उन्नत श्रीभमान तथा प्रौढ़-गम्भीर समर-पारंपर्य को
स्थायी रूप में जीवित रखने के साथ-साथ उसे मार्ग-विचलित होने से
वचाने के लिए सदाचार-बोध को मिक्त के श्रिष्ठिंगन में सुस्थापित
करना उन्होंने श्रावश्यक समभा। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उस
तेज:पुंज ने श्रपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया।

इनका जन्म तिरूर प्रदेश के पास तृकण्डियूर नाम के गाँव में एक चक्काल नायर परिवार में हुआ था। इनके यथार्थ नाम, जीवनी आदि का निश्चित ज्ञान किसी को नहीं है। अनेक गवेषगाओं के बाद विद्वज्जन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इनका जन्म सोलहवीं शताब्दी में हुआ था। पंडितप्रवर स्वर्गीय चेलनाट अच्युत मेनोन के विचार इस सम्बन्ध में बहुत प्रकाश डालने वाले हैं। उन्होंने लिखा है:

"वास्तव में किव ग्रौर काव्य का महत्व जानने के लिए किव का जन्मकाल जानना बहुत श्रावश्यक नहीं है। इसलिए सामुदायिक तथा राष्ट्रीय परिस्थिति का श्रध्ययन करके उस कालघट्ट की विशेषता जानने का प्रयत्न करना पर्याप्त होगा। चौदहवीं ग्रौर पन्द्रहवीं शताब्दी में

केरल ने श्रति श्रस्वस्थता का श्रनुभव किया। लगभग सात-श्राठ सौ वर्षों से केरल एक केन्द्रीभूत शासन के प्रधीन सुरक्षित था। कोल्ल वर्ष के प्रारम्भ में यह सब एकदम छिन्नभिन्न हो गया। 'पैरुमाल' श्रप्रत्यक्ष हुग्रा। 'जिसकी लाठी उसकी भेंस' का न्याय सर्वत्र चल पड़ा। सामन्तों ने प्रापते-अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लियं। उत्तर केरल में सामृतिरि श्रीर वल्लुवनाट राजा के बीच प्रत्येक वर्ष युद्ध होने लगा। उसमें सहस्रों योद्धाश्रों की बलि होने लगी। चारों श्रोर युद्ध-ही-युद्ध फैल गया । मनुष्य मृगीयता की श्रोर स्वयं प्रवाहित होने लगा । कहास्थित, श्रादरर्गीय नम्पूर्तिरियों की हृदय-शुद्धि तथा संस्कृति अधःपतन की श्रोर उन्मुख हो गई। रिश्वत भ्रौर करों का बोलबाला हुम्रा। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक कोल्लं से कण्णूर तक का राज्य सामूर्तिर के अधीन हो गया। ज्यापार के उद्देश्य से आये हुए अरब लोगों ने कलह को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया। नायर वीरों ने पौरुषशाली होते हुए भी यह नहीं समक्ता कि वे अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। घन के साथ श्रिषकार भी नयकुशल तथा बुद्धिमान विदेशियों के हाथों में पहुँचने लगा। वीरता को ही स्वभाव-महत्व ग्रौर शारीरिक शक्ति को ही सम्पत्ति मानने वाले नायर यह सब-कुछ समभने में श्रसमर्थ रहे। इस समय केरलीयों की सोई हुई स्मृति को जाग्रत करने के लिए एक महा तेजःपुंज का उदय श्रावश्यक था।

"सोलहवीं शताब्दी के प्रभात ने वैष्णावधमं के शंखनाद से भारत को जगाया। बंगदेश में श्री चैतन्यदेव श्रीर मेवाड़ में देवी मीरा इसी नवोन्मेश के प्रवाचक थे। वैष्णावधमं-काहलों की प्रतिष्वित मुदूर उत्तर से लेकर सह्यादि की तलहटियों तक सर्वत्र गूँ जने लगी। श्रलवार, रामानुजाचार्य, जयदेव श्रादि भक्तोत्तंसों की गान-मधुरिमा से केरल पुलकित हो उठा। चेरुश्शेरि तथा कण्णश्शन इस श्रावेश की रागिगा के अनुकरण में रागालाप कर ही रहे थे। इस सब साहचर्य ने एक भित-प्रस्थान के पूर्णोदय तथा एक गान-प्रपंच के विकास के लिए पश्चात्तल उपस्थित किया। केरलात्मा के लिए ईश्वरोन्मुखी श्रात्मसमर्पण श्रावश्यक हुआ। उसका श्रमिनिवेश श्रदम्य होता जा रहा था। थके हुए केरल-हृदय ने भित्त के विशाल वक्ष में विश्राम चाहा। एडुत्तच्छन, पून्तानम् श्रीर मेल्पतूर भट्टितिर इस वर्धमान भिन्त-प्राचुर्य के 'निमित्त मात्र' थे। एडुत्तच्छन का जन्म सोलहवीं शताब्दी का एक श्रनिवार्य प्रतिभास था। धर्म-श्रंश जहाँ-जहाँ होता है वहाँ महत्व का श्रॅकुर भी साथ-साथ दिखाई देता है। एडुत्तच्छन भिन्त का परिपक्व फल था, केरल का धर्म-ग्लानि-मोचन था, पौरुष का पुनरुज्जीवन था, कैरली का पुण्य था।"

श्रपनी उद्देश-सिद्धि के लिए उन्होंने रामायण, भारत, भागवत श्रादि पुराणों को ही श्रावार बनाया। यह सर्वविदित है कि वाल्मीिक रामायण धार्मिक ग्रन्थ नहीं, ऐतिहासिक कहानी है। वैष्णव धर्म का प्रचार जब बढ़ने लगा तब अवतार-कथाओं का महत्व भी बढ़ गया। श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम से अवतार-पुरुष बन गये। तुलसीदास, 'श्रव्यात्म रामायण' के रचियता और कम्पर भ्रादि अनेक-अनेक कवियों के लिए राम साक्षात् परब्रह्म बने। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि भिक्त-प्रचार ही जिनका परम लक्ष्य था उन एडुत्तच्छन ने साहित्य-गुण प्रधान वाल्मीिक रामायण को छोड़कर अध्यात्म रामायण का ही अनुकरण किया। उनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए राम का मनुष्यत्व नहीं, ईश्वरत्व ही उपयोगी था। काव्य के प्रारम्भ में ही उन्होंने अपना उद्देश्य इन शब्दों में स्पष्ट किया है: "भिक्तहीन मनुष्य को शत-सहस्र वर्षों में भी ज्ञान या मोक्ष नहीं मिलेगा।" यही उनका केरल के लिए मुख्य सन्देश था। दूसरा उद्देश्य इनके समर-वर्णोंन से साधित होता है।

इनकी कृतियों के अलंकार-प्रयोगों, वर्णना-चातुयं, पद-प्रवाह, संगीत-भंगी और रसाविष्करण-सामर्थ्य का वर्णन करना साधारण मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है। इससे भी अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तुएँ उनकी जीवित-निरीक्षण दृष्टि, आदर्श दृढ़ता, पात्र-रचना- निपुराता, कथा-चैतन्य ग्रादि हैं, जिनके बारे में विचार ग्रावश्यक है।

ऐसा माना जाता है कि एड्तच्छन ने अंपलप्पुड़ा के राजा की आजा श्रीर मेल्पत्तर नारायण भट्टतिरि के निर्देश के अनुसार अध्यात्म रामा-यण का अनुवाद आरम्भ किया। परन्तु उन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ के आदि में कहा है कि "शिवजी द्वारा कही गई यह अध्यात्म रामायण आध्यात्मिकता को उद्दीप्त करने वाला ग्रन्थ है। इसका अध्ययन करने वाले मनुष्य अनायास इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे।" इससे स्पष्ट है कि कि ने उसके अध्यात्मतत्व को ही महत्त्व दिया है।

एड्तच्छन के समय के पहले कण्णाश्चान की रामायण का प्रचार खूब हो चुका होगा। इनकी कृति में उस पूर्व-रामायण का प्रभाव अनेक स्थानों पर दिखाई देता है श्रीर इनकी सभी कृतियों में कण्णाश्चान से प्राप्त प्रेरणा स्पष्ट है। इस प्रेरणा के कारण ही एडुत्तच्छन महत् कार्यों के निर्वाह के लिए कटिबद्ध दिखलाई पड़ते हैं। फिर भी इन दोनों के व्यक्तित्व उतने ही भिन्न हैं जितने उनके काल और उन कालों की परि-स्थितियाँ। दोनों के उद्दिष्ट लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के मार्ग भी भिन्न हैं। दोनों में एक रूपता केवल एक ही वस्तु में है-वह है, मातु-भाषा के प्रति अदस्य प्रेम श्रीर नवनवोत्थापिनी प्रतिभा के साहाय्य से सांहित्याराधना में मानो एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा। जैसा पहले कहा जा चुका है, भ्राध्यात्मिक तत्व ही एडुत्तच्छन का लक्ष्य था भीर वे भक्ति-पंथ के सहचारी भी थे। वाल्मीकि के कला-सीन्दर्य से श्रीधक श्रोण्ठ संस्कृति का प्रकाशन ही उनका उद्देश्य था। इसलिए जहाँ आवश्यक हुआ उन्होंने मूल ग्रन्थ से अलग होकर स्वतन्त्रता से अपना आशय प्रकट करने में संकोच नहीं किया। उदाहरए।। यूं, मूल ग्रन्थ में राम श्राद्यन्त देवता ही हैं, परन्तु एड्तच्छन के रामचन्द्र एक सीमा तक मनुष्य श्रीर देव दोनों के ही श्रादर्श बन सकते हैं। श्रीराम की वाल्यवर्शना, भार्गव राम के साथ राम के व्यंग्य-सुन्दर सम्भापण, श्रयोध्याकाण्ड में श्रभि-वेक-विघ्न-काल के विविध प्रसंग-ये सब इसके उदाहरए हैं।

शूर्य एखा के ग्रंगच्छेद-वृत्तान्त में भी एड्तच्छन ग्रपने मनोधमं का प्रयोग करते ही हैं। शूर्य एखा ग्रीर राम का परस्पर सम्भाषण ग्रीचित्य से ग्रंगुल-भर भी विचलित नहीं होता। उसका ग्रंगच्छेद भी एक ग्रप्र-तीक्षित प्रसंग ग्राने पर ग्रचानक हो जाता है। सीता के प्रति ईष्यों के कारण जब वह भयंकर राक्षसी उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ती है तब ग्रपनी प्रजावती (भाभी) की रक्षा में बद्धश्रद्ध देवर लक्ष्मण बिना विचार किये एकदम दौड़कर उसका ग्रंग-भंग कर देते हैं। इसमें रामचन्द्र का कोई सम्बन्ध कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। बाली-सुग्रीव प्रसंग में भी सुग्रीव के प्रति ग्रन्याय के कारण ही राम बाली का वध करते हैं। यहाँ का ग्रीर ग्रन्य स्थानों का समर-वर्णन बिलकुल ग्रद्धितीय है।

कैंकेयी के मुख से दशरथ के वरदान का वृत्तान्त सुन कर श्रीराम वे जो उत्तर दिया वह श्रत्यन्त सुन्दर, सरस श्रीर श्रर्थपूर्ण है। वे कहते हैं:

"मां, श्रवश्य भरत का श्रिभिषेक की जिए। मैं श्रभी वन को चला जाऊँगा। इतनी छोटी-सी बात मुभसे न कहकर, सोच-सोचकर मेरे पिताजी क्यों दुखी हो रहे हैं? राज्य की रक्षा करने का सामर्थ्य भरत में है श्रीर राज्य का त्याग करने का सामर्थ्य मुभमें है। राज्य-भार का वहन करना कठिन है, परन्तु दण्डकारण्य का वास सुसाध्य है। मेरी मां मुभसे श्रिधक स्नेह करती हैं, इसी लिए तो मुभ केवल देह का भार वहनं करने का सरल कर्तव्य सौंपा है।"

राम ने पिता से प्रथंना की: "पिता जी, दु:ख का त्याग की जिए।
प्रसन्न होकर मुक्ते आशीर्वाद और अनुज्ञा दी जिए। में जाऊँ।" यह नम्र
निवेदन सुनकर दशरथ का हृदय विदी गृं हो गया। इतिकर्तव्य विभूढ़
होकर वृद्ध राजा स्वयं अपने-आपको कोसते हुए रामचन्द्र से रो-रोकर
प्रार्थना करते हैं:

"मेरे वत्स, में स्त्रीजित, श्रित कामी श्रीर राजाधम हूँ। ऐसे बने हुए मुक्तको बन्दी बनाकर श्रपने राज्य पर श्रिधकार कर लो। इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्रन्यथा, यदि मैं स्वयं तुम्हें राज्यतिलक

कराऊँ तो मेरे सत्य का नाश हो जायगा। हे गुरगाम्बुधि राघव, तुम इस धर्म-संकट से मेरी रक्षा करो।"

राम ने पिता को अपने गाढालिंगन में बाँधकर और समका-बुकाकर विदा ले ली, परन्तु कौसल्या, लक्ष्मण और सीता को समकाने का गुरु कार्य अभी शेष ही था। जब कौसल्या के पास पहुँचकर और उन्हें सब हाल बता कर उन्होंने उनसे विदा मांगी तो कौसल्या ने कहा:

"यदि पिता कहते हैं—जाश्रो, तो मैं कहती हूँ — भत जाश्रो।
गुरुत्व की दृष्टि से मैं श्रौर पिता तुम्हारे लिए बराबर हैं। यदि मेरी
वात छोड़कर राजा की श्राज्ञा से चले जाश्रोगें तो मैं भी प्राण-त्याग
कर दूँगी।"

वाल्मीकि भ्रौर तुलसीदास की कौसल्या पितभक्ति की मातृस्नेह से भ्रागे स्थान देनी हैं, किन्तु एड्क्चच्छन की कौसल्या केरल के स्वतन्त्र वातावरण की मानिनी रानी है। पुत्रस्नेह से विद्खल होकर वह सब-कुछ भूल जाती है भ्रौर माता की इस कातर भ्रवस्था से लक्ष्मण भी उद्धिग्न हो उठता है भ्रौर गर्ज कर कहता है:

"भ्रान्तिचित्त, जड़, वधूजित, वृद्ध, निर्लज्ज बने पिता को श्रौर उनका साथ देने वालों को बन्दी बनाकर या वध करके भी मैं श्रभी श्रग्रज का राज्याभिषेक बिना बाधा के करवा लूँगा। श्रार्यपुत्र (जेष्ठ भ्राता) का श्रिभिषेक करवा लेने का शौर्य श्रभी मुक्तमें है।"

श्रीर श्रपने इस भयानक क्रोध का नीतीकरण करता हुआ वह कहता है:

"श्रकार्य करने वाला यदि श्राचार्य (गुरु) भी हो तो उसको भी दवा-कर शासन करना ही पड़ता है।"

इस प्रकार कहकर 'तद्रुषा लोकत्रयं दग्ध करने के लिए सन्तद्ध', शोक-रोषादि से भरी हुई ग्रांखों से देखनेवाले लक्ष्मण को सान्त्वना देने के लिए 'मन्द हासपूर्व, मन्देतर' उन्हें ग्रालिंगन करनेवाले श्री राम को एषुत्तच्छन की लेखनी कैसा चित्रित करती है, तनिक देखिए—वे सुन्दर, इन्दीवर श्यामल कलेवर श्री रामचन्द्र कहते हैं:

"हे चत्स, सौिमत्र, कुमार ! मत्सरबुद्धि श्रौर कोध छोड़कर एक क्षरण के लिए मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे यथार्थ रूप को जानता हूँ । मुक्ते यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्रेम किसी से भी बढ़ कर है । इसीलिए में कहता हूँ कि ध्यान से सुनो । यदि यह राज्य, देह, धन, धान्य नित्य है श्रौर सत्य है तो तुम्हारा यह प्रयास युक्त है । यदि न हो तो क्या लाभ ? भोग सब क्षरा-प्रभा-चंचल हैं । मर्त्य जन्म बिह्न-संतप्त लोह पर पड़े हुए श्रम्बु-बिन्दु के समान क्षरणभंगुर है ।

"जिस प्रकार सर्प के मुख में पड़ा हुआ दर्ड र (मेंडक) भोजन ढूँ इता हो उसी प्रकार कालरूपी सर्प से ग्रसित विश्व विषय-सुखों के पीछे दौड़ता है।"

इसके पश्चात् संसार की नश्वरता, ग्रात्मा की नित्यता, विद्या और ग्रविद्या का सरल-सुन्दर वाक्यों में विश्लेषण करके वे कहते हैं:

"कोध से दुःख होता है। कोध से संसार-बन्धन होता है। कोध के कारण कर्म-क्षय होता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को कोध छोड़ देना चाहिए। कोधी यमराज है, तृष्णा बैतरणी है, संतृष्ति नन्दनवन है भ्रौर शान्ति कामधेनु है। यह सब समक्षकर शान्ति का हो सेवन करो तो किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा।"

यह लक्ष्मणोपदेश मलयाल साहित्य की ग्रध्यात्म-शाला का ग्रनश्वर, दूर-दूर तक सुगन्व प्रसारित करनेवाला ग्रीर मनोहर कल्याणसौगन्धिक पुष्प (गन्धमादन) है।

लक्ष्मण को शान्त करने के बाद राम ग्रपनी माता से केवल दो वाक्य ही कहते हैं, जिससे उनकी इंगितज्ञता का परिचय मिलता है:

"मां, साधारण प्राकृत स्त्रियों के समान विलाप करना और दैवगित को विपत्ति मानना आपके लिए उचित नहीं है। आत्मा को न जानने वालों के समान दुःख मत कीजिए। मेरी जननी, आप तो सर्वज्ञा हैं। पिता के आज्ञा-पालन का निर्देश मुभे आपसे ही मिलना चाहिए।" माता ते आज्ञा पाकर, लक्ष्मण को साथ चलने की अनुमित देकर, श्री रामचन्द्र जानकी देवी के अन्तः पुर में पहुँचते हैं। उन दोनों के सम्भाषण का रसास्वादन एडुत्तच्छन के शब्दों से ही हो सकता है। सीता पित के सभी तर्कों का खण्डन करके अन्त में कहती हैं:

"प्रकृति से पृथक् कभी पुरुष का अस्तित्व हो सकता है ? सीता के विना राम का वनवास कभी सम्भव है ? और, पारिएग्रहरण के मन्त्र का अर्थ भी सोचिए। प्रारणावसान में भी हम पृथक् हो सकते हैं ? धर्म से, नीति से, किसी भी काररण से आपको मुक्ते छोड़कर जाना शोभा नहीं देता। यदि अब भी आप मानने को तैयार नहीं है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपने मुक्ते प्रारण छोड़ देने की अनुमति दे दी है।"

इस पर श्रीराम ने उनकी वात मान ली और कहा:

"तो, ऐसा ही हो। जानकी, अपने स्राभरण स्रादि स्ररूचती (वसिष्ठ-पत्नी) को दे दो। फिर हम चलेंगे।"

तदुपरान्त तीनों मिलकर दशरथ के पास जाते और उनसे विदा मांगते हैं। इस करुए हरय का वर्णन विना आँसू वहाये पढ़ सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। और इस करुएा का मुकुटोदाहरएए है ककेयी का सीता को वल्कल अपित करने का प्रसंग। श्रीराम और लक्ष्मए ने तो चीर-वसन पहन लिया, परन्तु जनकपुत्री सीता अपरिचय के कारए। वल्कल हाथ में लिये कुछ लज्जा, कुछ संभ्रम, कुछ शंका, कुछ संकोच ग्रादि विविधविकार-तरिलत होकर पित का मुख देखने लगी, मानो प्रश्न कर रही हो—"में इसे कैसे पहनूँ? मुभे ग्राता तो नहीं है?" श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उनके पास जाकर दिव्य वस्त्रों के ऊपर से ही वल्कल उनको पहना दिया। यह हश्य इतना करुए। था कि समिचत्त तपोधन विसिष्ट का हृदय भी क्षुट्य हो उठा ग्रीर वे चीख उठे:

"दुष्टे, राक्षसी, कठोर स्वाभाविनी !यह कितना भयानक है !!राम वनवास करें यही वरदान तुमने मांगा था ! जानकी को वल्कल पहनाने की इच्छा तुम्हें क्यों हुई ? यदि पतिव्रता सीता स्वामी के साथ वन में जाना ही चाहती है तो दिव्यांवर श्राभरण श्रलंकृता होकर क्यों न जाय ? उसे तुमने बल्कल क्यों दिया ? कैसा तुम्हारा हृदय है !"

रावण-वध में भी कई विशेषताएँ दिखाई देती हैं। रावण के चित्र-चित्रण में एड्लच्छन ने ग्रीचित्य का जो समावेश किया है वह उनके विचारों का श्रमृत है। काल-कवित राक्षसराज के प्रति राधव के हृदय में श्रादर ग्रीर दाक्षिण्य है। मन्दोदरी के साथ भी वे श्रादर ग्रीर सहानु-भूति का व्यवहार करते हैं। शक्ति, हढ़ निश्चय, श्रात्माभिमान, स्वप्रत्यय, स्थैयं ग्रादि गुणों के निधान रावण के प्रति उचित ग्रादर ग्रीर प्रेम प्रकट करके राम पाठकों की हिन्द में सचमुच देव बन जाते हैं। जब विभीषण ने कहा— "में इस दुष्ट की शेष-किया नहीं करना चाहता," तो राम के निम्नलिखित उत्तर में उसका महत्व व्यक्त हुग्रा:

"पौलस्त्य के पुत्र, ब्रह्मिन्छ, शिवभक्त रावण निन्छ नहीं, वन्छ हैं। शत्रुता म्रामरणान्त होती है। भ्रौर म्राभिमुख युद्ध में वीरगित प्राप्त किये हुए रावण को स्वर्ग-प्राप्ति हुई है। श्राभ्रो, म्रानिहोत्री ब्राह्मण के जैसे इनकी म्रनन्तर-किया करो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इनके छोटे भाई हो।"

'भाषा अध्यातम रामायण' के रावण का चित्र अन्य रामायणों के रावण के चित्र से वहुत भिन्त है। वाल्मी कि ने अपने काव्य में उत्कर्ष को वढ़ाने की हिन्ट से रावण को कुछ उन्नत बनाया है। परन्तु कूरता, आत्मप्रशंसा आदि से उसका उतना ही अधःकरण भी किया है। 'संस्कृत अध्यात्म रामायण' का रावण मूढ, कामी, विलासी, घमंडी तथा धूर्त है। परन्तु एड्तच्छन का रावण परम भागवत, नीतिनिष्ठ और दक्षिण-नायक है। कई स्थानों पर उसके गुण-विशेषों और राम के प्रति विद्वेष-भिन्त को उसके मुख से ही प्रकट कराया गया है।

जव शूर्प एखा उसके पास जाकर अपने अंग-भंग की कहानी कहती और खर-दूष एा-त्रिशिरादि के मुहूर्त-मात्र में मारे जाने का संवाद दे-कर श्रश्रु वहाती हुई उससे प्रतीकार की अपेक्षा करती है तो वह एकदम उसकी बातों में नहीं भ्रा जाता। उसका मोक्षार्थी मन सोचने लगता है:

"यदि रामचन्द्र ने खरादि राक्षसों को इस प्रकार नष्ट कर दिया तो वे कदापि मनुष्य नहीं हैं। निश्चय ही वे भक्तवत्सल, मोक्षदायी परमात्मा हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना से मुक्ते मारने के लिए श्रवतीर्ण हुए भगवान् नारायण ही हैं। चलो श्रच्छा हुश्रा, श्रब में भी जल्दी करूँगा। किसी प्रकार उनके कोध को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके हाथों से मरूँ तो वैकुष्ठ मिलेगा, नहीं तो शत्रु-जय करके लंका का पालन करूँगा।"

यह निश्चय करके वह मारीच के पास जाकर उसे स्वर्ण-मृग बन-कर राम को मोहित करने का ग्रादेश देता है। मारीच उसे समकाने का विफल प्रयत्न करता है। उस वीरवर का उत्तर एक ही है:

" 'प्रालंघनीया कमलासनाज्ञा'—यदि भगवान् ने मुक्ते मारने का संकल्प किया है तो वह पूरा होगा ही । तुम क्यों बकवास करते हो ?

" 'यद्भावी तद्भवतु'—मरना हो तो उनके ही हाथ से मरूँगा। तुम चलो श्रौर मेरी श्राज्ञा का पालन करो। नहीं तो मैं तुम्हें श्रभी समाप्त कर दूँगा।"

इस क्षरा में रावरा ने जो मनोभाव व्यक्त किये वही अभिमुख युद्ध में स्वर्ग प्राप्त होने तक दृढ़ रहे। एक स्वप्न से जंसे मालूम होता है कि श्रीराम के पास से एक वानर दौत्य लेकर सीता के पास श्राया है। वह सोचने लगता है:

· "यदि यह स्वप्त सत्य हो तो उस दूत के सामने में सीता को खूब कष्ट दूँगा, जिससे वह राम से जाकर कहेगा। राम और भी शी घ्रता करके यहाँ आयँगे और मुभे शो घ्र हो इस राक्षस-योनि से मुक्ति मिल जायगी।"

वह अर्घ-रात्रि में सीता के पास पहुँचता है। वहाँ सीता से प्रणय-प्रार्थना करता हुआ जो श्लेषमय भाषण करता है उसका स्वारस्य अनुभवैकवेदा है:

"हे सुमुखि ! सुनो । मैं तुम्हारे चरण-निलनों का दास हूँ। मुक्त पर प्रसन्त हो जाश्रो । मैं श्रसुरों का राजा श्रीर तीनों लोकों का नाथ हूँ - ऐसे मुक्तको देखकर तुम अपने-आपमें क्यों छिपकर बैठी हो ? एक क्षरण के लिए ही सही, मेरी श्रोर देखो तो सही ! यह जानो कि मैं तुममें ही विलीन मानस हूँ। तुम्हारा पति, दशरथ का पुत्र बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है। उसे कभी किसी जगह पर लोग देख पाते हैं, कभी कितना भी ढूँ हैं, श्रति भाग्यज्ञाली भी देख नहीं पाते। ऐसे राम से तुम्हें क्या मतलव ? उसे किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है। वह निर्गु रा है। तुम सदा ही उसके पास रहो, सदा ही उसकी सेवा करती रहो, सदा ही वह तुम्हारे गुए। का श्रनुभव करता रहे, फिर भी उसको तुममें कोई भ्रनुरिवत नहीं हो सकती। उसके लिए कहीं कोई शरए। नहीं है। श्रौर शक्तिहोन (शक्ति से विरहित ) ग्रब वह ग्रायेगा भी नहीं। वह निष्किचन-प्रिय, भेदहीनात्मक, ग्रीर विरागी है। ब्वान ग्रीर गो में, पण्डित ग्रीर पामर में उसे कोई भेद नहीं है। तुममें ग्रीर एक स्वपच स्त्री में वह कोई भेद नहीं मान सकता। ऐसे पित की राह तुम क्यों देख रही हो ? वह कभी नहीं श्रायगा। उसने तुम्हें भुला दिया है। श्रव उसकी प्रतीक्षा न करके प्रपने पर प्रनुरक्त मुक्तको स्वीकार करो । करतलगत वरमिए को फेंककर काँच के टुकड़े की चाह क्यों करती हो ?"

पद-पद में राम के दोष-दर्शन कराने के विचार से परब्रह्म परमात्मा का वर्शन करनेवाला यह प्रसंग रावरण की विद्वेष-भक्ति की एक मूर्त प्रतिष्विन है।

रावरा की सभा का वर्णन करते हुए किव की लेखनी थकती ही नहीं। हनुमान ब्रह्मास्त्र से बाँघकर लाये गए, तो रावरा की आज्ञा से प्रहस्त ने उनका परिचय और आने का काररा पूछा:

"विनय श्रीर नय के साथ प्रहस्त ने पवनतनय से पूछा—हे कपे, तुम किसके दूत वनकर श्राये हो ? इस राज्यसभा में सत्य बोलो। डरने की कोई वात नहीं। ब्रह्मसभा जैसी प्रभावशाली इस सभा को देखो। यहाँ श्रनीति, श्रनृत, श्रधमं श्रादि निषिद्ध कर्म नहीं होता ।"

श्री रामचन्द्र श्रीर सीतादेवी के चरित्र-चित्रण में भी मनुष्यत्व के साथ देवत्व की उचित मात्रा का सम्मिश्रण करके श्रनुवाचकों की हृदय-वेदी पर उनकी शाश्वत प्रतिष्ठा करने का सफल प्रयत्न एडुत्तच्छन ने किया है। सीतादेवी के हृदयाजुत्व के श्रनेक उदाहरणों में से एक को यहाँ उद्धृत करना श्रनुचित न होगा। रावण-वध के पश्चात् श्रयोध्या को लीटते समय राम जब सीता श्रीर लक्ष्मण के साथ किष्किन्धा को पार करने लगते हैं तो सीता न केवल उन वानर-स्त्रियों से मिलने की इच्छा व्यक्त करती हैं, जिनके पति-पुत्रों ने राम के लिए श्रपने प्राणों को तुला पर चढ़ा दिया था, वरन् उन्हें श्रपने साथ ले भी जाती हैं, जिससे वे विछुड़े हुए स्वजनों से मिल सकें श्रीर इसमें विलम्ब न हो।

'भाषा अध्यात्म रामायण' में सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में आदर्श श्रीर व्यवहार साथ-साथ चलता दिखलाई पड़ता है। मूल अध्यात्म-रामायण के प्रसंग यदि अपनी उत्तम संस्कृति के प्रतिकूल दिखलाई पड़ते हैं तो उन्हें छोड़ देने में एडुत्तच्छन कोई संकोच नहीं करते। श्रावश्यकता के अनुसार वे नये प्रसंग भी जोड़ देते हैं। उदाहरणायं, मूल वाल्मीिक रामायण में अगस्त्य राम के पास आकस् उन्हें आदित्य-हृदय मंत्र का उपदेश करते हैं। मूल अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग नहीं है। एडुत्तच्छन ने इसे छोड़ा नहीं। केरल के सूर्य-नमस्कार श्रीर रिववार-त्रत की परम्परा ने मानो उनका मार्ग-दर्शन किया है।

संक्षेप में, अनुवाद होते हुए भी यह स्वतन्त्र कृति है। आशयानु-करण में भी निजी विशेषताएँ, भिक्त और आध्यात्मिकता में भी मानव-हृदय के सरल माबुर्य, देवत्व तथा मनुष्यत्व का अपूर्व सम्मिश्रण आदि इस रामायण की विशेषताएँ अवर्णनीय तथा अतिगणनीय हैं।

इसी किव की एक ग्रन्य कृति 'महाभारत' है। विकस्वरावस्था में सौरभ वितरित करने वाली सरस्वती-लता इस कृति में फलभरनम्र होकर श्रानन्दास्वादन कराती दिखाई दे रही है। रामायण श्रीर महा-भारत का एक मुख्य श्रन्तर यह है कि रामायण में श्रध्यात्म तत्वा-विष्करण के लिए कथा-बन्धन किया गया है, भारत में यह परतन्त्रता नहीं मालूम होती। एडुत्तच्छन की किवता-निर्फारिणी श्राह्लादकारिणी होकर पूर्ण वेग से वहती है। प्रथम कृति में श्रादर्शत्मकत्व श्रधिक था। इसमें कला का पूर्ण विकास, सौन्दर्य-बोध का विश्वद श्राविष्करण श्रीर कोमल-सुन्दर शैली-विलास दृष्टिगोचर होता है।

मलयालम् महाभारत 'पंचम वेद' कहलाने वाले अति विस्तृत' महाभारत का संक्षिप्त भाषान्तर है। परन्तु इस संक्षिप्त संस्करण में मूल प्रन्य का कोई महत्वपूर्ण प्रसंग छूटा नहीं है। उसकी अनुस्यूत घारा का भंग कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। इस में एडुत्तच्छन ने अपनी अनुसम्बान-बुद्धि और तीव्र समालोचन हिष्ट का यथोचित उपयोग किया है।

कित अपनी कृति में पाण्डवों की कथा को ही मुख्य रूप देकर आगे वढ़े हैं। उन्होंने प्रक्षिप्त तथा अनावश्यक आख्यानों को निस्संकोच छोड़-कर प्रकृत कथा पर अपना ध्यान जमाया है। सम्भवपवं तक की कहानी यथार्थ कथा की पीठ-भूमिका मात्र है। यह एडुत्तच्छन ने भुलाया नहीं। उस विभाग का संक्षिप्त अनुवाद करके वे कथा-बीज में पहुँचते हैं। उनकी काटछाँट की मनोवृत्ति यहाँ तक प्रवल दिखाई पड़ती है कि उन्होंने भीष्मपवं में गीतोपदेश को चार पंक्तियों में बताकर समाप्त कर दिया है। शायद उन्होंने इसलिए इस प्रसंग को छोड़ दिया कि कथा-प्रसंग के वीच में गहनतम अध्यात्म-तत्वों का कोई स्थान नहीं है। फिर भी एक वाक्य में उन्होंने गीता का सार तो दे ही दिया है:

''उस समय जो उपदेश किया गया वह सब उपनिषद् है, इसलिए ज्ञानीजनों ने उसे गीता कहा है। उसका संक्षेप है—''हे कुरुनृवर, भय छोड़ दो श्रीर युद्ध करो। कुण्ठित मत हो। जो-कुछ दिखाई देता है, सब मैं ही हूँ।"

श्रीकृष्ण के कृपा-प्रकाश में पाण्डव-विजय की कथा का वर्णन करके

किव उस कृति में 'दैवाधीनं जगत्सवं' तत्व को स्थापित करना है। यदि भगवान् की सहायता न होती तो पाण्डव कहाँ होते ? भाषा-भारत पढ़ने के बाद यही प्रश्न मन में बार-बार उठता है।

रामायरा श्रीर महाभारत की भाषा-शैली में उतना ही श्रन्तर दिखाई पड़ता है जितना कि उनके नायकों में है। श्रीराम हैं त्याग-मूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ, मर्यादापुरुषोत्तम; श्रीकृष्ण है प्रेममूर्ति, समस्त लोकाकर्षक, साक्षात् सर्वभूतान्तिस्थित परमात्मा । श्रीराम गाम्भीर्यं-समुद्र हैं. उनके सामने हमारा हृदय भय-भक्त्यादर संयुक्त एक विशिष्ट भावना से भर जाता है। उनके और पाठकों के बीच एक महासमुद्र है। परन्तु श्रीकृष्ण हमारे भ्रपने ही हैं। उनका प्रेमार्द्र मुरली-ग़ान श्रीर मन्द स्मित-सुन्दर मुखचन्द्र हमें उनके निकटतम पहुँचा देता है। उनके सान्निन्य में हमें न भय है, न शोक है, न गाम्भीर्य है। प्रेम ! केवल आनन्दकन्द, मधुर, भ्रात्मविस्मृतिकारी, भ्रात्म-समर्पेग्-प्रेरक, निर्मेल प्रेम ! यही एकमात्र विकार श्रीकृष्ण की स्मृति से हृदय को ग्रान्दोलित करता है। इसी कृष्ण का दर्शन महाभारत में हमें मिलता है। सामने आये-न-आये, भारत-कथा का सूत्रधार वही प्रपंच का कपट-नाटक-सूत्रधार, नर-सखा नारायगा है। यही सत्य स्त्री-पर्व में गांघारी के मुख से एड्लच्छन स्पष्टतया कहलाते हैं-- "यह सब तुम्हारा काम है। मैं जानती हूँ, तुम सब को मृत्यु के मुख में भेजना ही चाहते हो।" परन्तु श्रीकृष्ण का भक्त-प्रेम भ्रन्याय, विवेकहीनता या पक्षपात से मलिन नहीं होता। उनका न्याय सभी के लिए है। प्रेम तथा कर्तव्यनिष्ठा में बाध्य-बाधक भाव नहीं होता। यह कृष्णार्जुन-युद्ध, सुभद्रा-हरगा, सन्तानगोपाल श्रादि प्रसंगों से स्पष्ट है। श्रादर्शमय श्रीर गम्भीर कथा-प्रवृत्त रामायण की भाषा त्रौढ़ तथा गम्भीर है। परन्तु भारत की भाषा ललित-कोमल तथा प्रसन्त-मघुर है। क्षण्-मात्र में ही ग्रर्थ-बोध देने की शक्ति उसमें पर्याप्त मात्रा में है। एडुत्तच्छन की सर्वतोग्रुखी कल्पना का उन्मेष, कथा-विष्करण का अपार नैपुष्य भाषा-संस्कृत शब्दों को क्षीर-नीरवत्

संमिश्रित करने की क्षमता तथा तूलिका चित्रण-चातुर्य भारत में विशेष प्रकाशित है। यथार्थ में इस कवि के कवित्व का पूर्ण विकास भारत में ही दिखाई देता है।

एडुलच्छन की सब कृतियाँ किलिप्पाट्टु (सारिका-गीत) के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सभी ग्रन्थ सरस्वती देवी के हस्त में विराजमान सारिका के द्वारा कहलाई गई कहानी के रूप में आविष्कृत हैं। वे सारिका को मामन्त्रित करके, भादर-सत्कार के साथ बैठा कर उससे प्रश्न करते हैं। उत्तर में वह सब कहानी पुराण-ऋषियों से सुने भनुसार कहती है। उनमें कवि ने काकसी, कलकांची, मिण्कांची, मात्राकाकसी, इतकाकली, केका, अन्तनड, आदि मात्रावृक्षों का प्रयोग किया है। ये सभी प्राचीनतम साहित्यकाल से मलयान भाषा में प्रचलित थे। इन गीतिवृत्तों की सरलता और माधुर्य का अनुभव ही किया जा सकता है। इन कृतों में एड्लच्छन ने रसानुगुरा, पद-प्रौढ़ता, भाशय-सारत्य, प्रयोग-चातुर्यं तथा धनाडम्बर शब्द-विन्यास के साथ सन्मार्गबोधः सदाचार तथा भादर्श-शृद्धि की भन्तर्वाहिनी के प्रवाह का भपूर्ण सम्मिलन किया है। साधारण कविता भावात्मक, वर्णनात्मक तथा वस्तु-प्रतिपादक इस प्रकार तीन शासाधों में विभाजित है। इन तीनों शासाधों में एडुत्तच्छन की शारिका महितीया ही है। पौरस्त्य साहित्य में सर्वोत्कृष्ट माने गये रस-ध्वनि काव्य के सिद्धान्त पर ही एड्लच्छन की काव्य-सरिता प्रवाहित होती है। शास्त्र-प्रसिद्ध नवरसों के धतिरिक्त उन्होंने भक्ति को भी एक स्वतन्त्र रस के रूप में प्रवृत्त किया है।

रामायण भौर भारत की कविता की पृष्ठभूमि पर कवि एक ऋषि जैसे हिष्टगत होते हैं। 'नानृषिः किंबः'—जो ऋषि नहीं है वह कि नहीं हो सकता। यह कथन एडुत्तच्छन के विषय में सत्य सिद्ध हुआ है। उनकी किंवता बारी-बारी से आदर्शमय कल्पनालोक में भौर सत्यमय व्यावहा-रिक जगत में विचरण करती है। युद्ध-वर्णनों में बीर-रस, कभी-कभी बीभत्स-रस, गांघारी-विसाप आदि स्थलों में कहण-रस तथा आपस्ट-

चूड़ भक्ति-रस में तल्लीन होकर उनकी भारती स्वर्लोक मन्दाकिनी के समान बहती है।

रामायण, भारत तथा भागवत से अपरिचित कीई भी केरलीय परिवार समीपकाल तक नहीं था। ऐसा एक भी घर नहीं था, जिसमें प्रति दिन प्रदोष-संघ्या में रामायण का पारायण न होता हो। उत्तर भारत में जो स्थान तुलसी-रामायण का है वैसा ही या उससे भी अधिक प्रिय स्थान केरल में एडुत्तच्छन की भाषा अध्यातम रामायण का है। भारत को पारायण के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, परन्तु जनता के हृदय पर उसका कितना प्रभाव है इसका अनुमान इस मान्यता से किया जा सकता है कि उसके नित्य पारायण से घर में कलह का भय है। सुना है, उतर भारत में भी भारत के विषय में इसी प्रकार की मान्यता है।

संस्कृत प्रभाव काल के ग्रन्तिम चरण में जिन तीन कवि-कोकिलों— कण्णश्यान्, चेरवरोरि ग्रोर एडुत्तच्छन—के मधुर गान ने केरल साहित्य-वाटिका को मुखरित किया। उनमें महाकवि, तत्वचिन्तक ग्रोर संस्कृति-पोषक ग्रादि की सभी दृष्टियों से एडुत्तच्छन ही प्रथम-स्थानाई मालूम होते हैं। इस महाकवि का शारिका-कल-रव सह्यादि से भारत समुद्र की ग्रतलोमि तक सदा गूँजता रहता है ग्रीर भविष्य में भी उसके मंद पड़ जाने की कोई ग्राशंका दिखलाई नहीं पड़ती।

एडुत्तच्छन की 'श्री महाभागवत' भागवतपुराण का स्वतन्त्र श्रनुवाद है, श्रीर इसके कृतित्व के वारे में मतभेद होने पर भी श्रधिकतर विद्वान इसे एडुत्तच्छन की ही कृति मानते हैं। इसमें भी महाकवि ने श्रपनी उसी प्रतिभा श्रीर भक्ति का परिचय दिया है, जो उनके उपर्यु क्त दो ग्रन्थों में परिलक्षित होती है।

उपर्युक्त तीनों पुराणों के अतिरिक्त कई अप्रधान कृतियाँ भी अनि-रिचत ग्रन्थ-कर्तृत्व के कारण, या किसी भी अन्य कारण से, एड्तच्छन की मानी जाती हैं। उनके अनेक काव्य-गुणों और आशय-पौष्कल्यादि से इस निष्कपं की पृष्टि भी होती है। सम्भव है कि कुछ उनके हों श्रीर कुछ उनके शिष्यों श्रीर श्रन्य भक्त किवयों ने लिखे हों। इस प्रकार के ग्रन्थ ये हैं—- 'ब्रह्माण्ड प्राग्तं', 'उत्तर रामायग्तं', 'देवी माहात्म्यं भाषा' 'विन्तारत्नं', 'हरिनाम कीर्तनं', 'मुकुन्दाष्टकं', 'केरलोत्पत्ति' श्रादि।

एडुत्तच्छन की कृतियों में दो व्यक्तियों का विशेष निर्देश दिखाई देता है—एक हैं उनके 'ग्रयंजन मम सतां विदुषांमग्रेसरन राम नामनां श्राचायं' ग्रीर दूसरे 'नेत्रनारायण' नाम से प्रख्यात एक ग्रड्वंचेरि तम्प्राकल्। इनके ग्रतिरिक्त, मेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि ग्रीर पून्तानम् नम्पूतिरि भी इनके समकालीन माने जाते हैं।

कुछ समय पूर्व कुछ प्राचीन लेखों में एक श्लोक प्राप्त हुआ है, जिससे मालूम होता है कि एड्तच्छन की मृत्यु-तिथि २४, धनुमास, कोल्ल संवत् ७३२, तदनुसार ईसवी सन् १४५७ में हुई। श्लोक इस प्रकार है:

भास्वतुं चाख्यसत्मन्यिखलगुरणगर्ण श्रेरिण पूर्णोवतीर्गः श्रीमन्नीलाद्यकण्ठाद्विदित बहुपथस्सर्व शास्त्रागमानां । योऽन्ते त्यक्त्वा च चिट्टूर पुरवरसिवधे सूर्यनारायर्गं मां हंसं प्राप्यन्तु सौम्यं पदमगमदहो मद्गुरू रामनामा ।

अर्थात्—प्रकाशमय "तुञ्चत्तु" नाम के घर में अखिल गुण-गण-श्रेणी पूर्ण होकर, श्री नीलकण्ठ गुरु से सर्वशास्त्रों और आगमों का ज्ञान प्राप्त करके, अन्तकाल में चिट्टूर नगर के सामने मुक्ते (सूर्य नारायण नामक मुक्ते) छोड़कर मेरे रामनामा गुरुने दु:खहीन हंस पद को प्राप्त किया।

## - अन्य कवि

मेल्पतूर नारायणा मट्टितिर सामूितिर की राजसभा के किवयों में एक थे। वे संस्कृत किव थे और अपने संस्कृत-ज्ञान के कारण अहंमन्य भी थे। उनके विषय में ऐतिह्य हैं कि वे कुष्ठ रोग से आक्रांत हो गये थे। किसी प्रकार भी उससे मुक्ति न पाने पर गुरुवायूर केत्र में भजन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ मण्डल-(४१ दिन के)-भजन के साथ उनका रोग ज्ञान्त होने लगा। वहाँ उन्होंने 'भागवतं दक्षमं स्कंधं' की कथा दस-दस पद्यों के सौ सगौं में निबद्ध की। यह काव्य "नारायणीयं" के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि काव्य के पूर्ण होते होते वे स्वस्थ हो गये थे। अन्तिम सगं में 'अग्ने पर्यामि तेजो निविडत का कायावली दीप्यमानें आदि क्लोक उन्होंने सचमुच ही भगवान श्री गुरुवायूर मन्दिरेश्वर को सामने देखकर रचे मालूम होते हैं। कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक अनुपम काव्य-तल्लज है। एडुक्तच्छन और भट्टितिर का सौहद भगवद्भक्ति रूपी समान धर्म पर प्रतिष्ठित था।

इनके ही समानकालीन हैं 'सन्तानगोपालं', 'ज्ञानपानं' भ्रादि भिनति रसायन-पर कान्यों के रचियता पून्तानम् नम्पूितिर । ज्ञारीरिक यातना ने मेल्पत्तर को भक्त बनाया, पारिवारिक यातनाम्रों ने पून्तानम् को भगवत्पादारिवन्दों में ले जाकर समिपत किया । परन्तु दोनों किवयों में जो मुख्य अन्तर दिखाई देता है वह यह है कि पून्तानम् इहलोक के सुखों के लिए प्रार्थना न करके सव-वन्धन से सदा के लिए मुक्ति मांगते हैं,

जब कि मेल्पत्त् अपनी रोग-शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वेदान्त तत्वज्ञान श्रीर मोक्ष-कामना ने ही पून्तानम् श्रीर एडुत्तच्छन को समानधर्मा बनाया है।

मेल्पत्तूर ग्रीर पून्तानम् का सम्बन्ध ऐतिह्यकारों ने जोड़ दिया है। कहा जाता है कि एक वार पूतानम् अपनी भाषा-कृति 'श्रीकृष्णकर्णा-मृतं विद्वत् शिरोमिण् मेल्पत्त्र भट्टितिरि को दिखाने ले गये। भट्टितिरि ने भाषा-कृति के प्रति ग्रवज्ञा के साथ कहा-- "मुक्ते समय नहीं है।" इस श्रपमान से व्यथित होकर पून्तानम् मन्दिर के बाहर बरामदे में जाकर लेट गये। रात को भट्टतिरि की वातव्याधि बढ़ गई और जब वे अपने कष्ट से प्रत्यन्त व्याकुल थे, तब 'मोरपंख-जिंदत, मेघश्यामवर्गा, चिकुर-वन्धनयुक्त, सुवर्णं किकिशियों से भ्रलंकृत, कटि में मंज्ल-सुन्दर पीता-म्बर धारण किये हुए, किसलय-मुद्र करकमलों में मुरली लिये हुए, व्रज के मृदल-मनोहर शिशु' ने उन्हें दर्शन देकर घंटा-व्विन को भी फीका कर देने वाले स्वर में कहा-"मेल्पत्त्र की विभक्ति से पुन्तानम् की भक्ति ही मुभे श्रधिक इष्ट है। उस शुद्ध ब्राह्मण का दु:ख मिटाभ्रो। उससे क्षमा माँगो। इसके अतिरिक्त अब तुम्हारे रोग की कोई भ्रौषि नहीं है।" इस प्रकार स्वयं भगवान् के मुख से भक्ति-हढ़ता का साक्षी-पत्र मिल जाने पर पून्तानम् के भक्ति-काव्यों के बारे में भ्रौर कोई क्या कहे!

'ज्ञानपानं' के उद्भाव के सम्बन्ध में भी एक ऐति हा है। पून्तानम् भिक्त-मार्ग पर आगे बढ़ते जाने वाले एक शुद्ध बाह्यए। थे। वृद्धावस्था में अनेक प्रार्थनाओं के फलस्वरूप उन्हें पुत्र का मुख देखने को मिला। उसके जन्म के बाद उनका और उनकी पत्नी का घ्यान उत्तरोत्तर उसकी ओर खिचता गया। एक वर्ष बाद शिशु का अन्नप्राशन समारम्भ हुआ। उस दिन सोये हुए शिशु के ऊपर घोखे से अतिथियों के वस्त्र पड़ते गये और शिशु श्वास अवरुद्ध हो जाने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी माता ने उसके दु:ख से कुएँ में गिरकर प्रारा दे दिये। घर असा-

वधानी के कारण अग्नि देवता का ग्रास हो गया। पून्तानम् एक चटाई ग्रीर एक पानदान लेकर रास्ते पर चल दिये। वहाँ अन्त-प्राशन के लिए ग्रामन्त्रित एक ग्रतिथि को ग्राता हुग्रा देखकर उन्होंने कहा: "श्रब कुछ शान्ति मिली। ग्राइए, बैठकर ग्राराम से पान खायँ।" उसी समय एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने 'पाना' वृत्त में 'ज्ञानपान' नामक तत्वज्ञान-भण्डागार का ग्रारम्भ इन शब्दों में किया:

"कल तक क्या था यह भी नहीं मालूम, ग्रागामी कल क्या होगा यह भी नहीं मालूम ।"

बाद में उन्होंने 'ज्ञानपानं' द्वारा स्थापित किया कि 'ग्रपना कर्म ही ग्रपना भाग्य है ग्रीर इस कर्ममय संसार में भक्ति तथा ईश्वर नाम संकी-तंन से मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य-धर्म है।' तक पर तक लगाकर वे पूछते हैं:

"जन्म लेते समय हम साथ नहीं होते, मृत्यु के समय भी अकेले ही रहते हैं, तो जब बीच मार्ग में थोड़े समय के लिए मिलते हैं तब क्यों आपस में भगड़ते हैं ?"

इस प्रकार प्रश्न करके वे मानव की बुद्धिहीनता का उपहास करते हैं श्रीर दूसरी श्रोर श्रपनी ही श्रात्मा को उलाहना देने के बहाने मनुष्य को उसके मोह के बारे में चेतावनी देते हुए कहते हैं:

"जब प्यारा बालकृष्ण हृदयवेदी पर नृत्य कर रहा है तब पुत्र के रूप में श्रीर शिशुश्रों की क्या श्रावश्यकता है ?"

वेदान्त के लिए जिस प्रकार 'ज्ञानपानं' उच्चतम कोटि का ग्रन्थ हैं उसी प्रकार काव्य की दृष्टि से 'सन्तानगोपालम्' प्रथम-स्थानाहं है। अर्जु न की साहसमय किन्तु विचारहीन प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए भगवान् उसे वैकुण्ठ में ले जाकर ब्राह्मण्य के मरे हुए पुत्र प्राप्त कराते हैं। 'भगवत पुराण्' की यही कहानी इस काव्य का इतिवृत्त है। काव्य-सोन्दर्य, कला-नैपुण्य तथा भक्ति-वैवश्य का उत्तम उदाहरण् है यह ग्रन्थ। इनके 'श्रीकृष्णकरण्यितम्' का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

यह एक स्तोत्र-कृति है भीर इसके भ्रनेक श्लोक केरल के जन-जन की जिह्वा पर हैं।

भक्ति-प्रस्थान में उपर्युक्त किवयों के प्रयत्नों की स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनकी कृतियाँ केरल के कोने-कोने में पण्डित-पामर भेद के बिना गाई जाती हैं। 'ग्रध्यात्म रामायणं' के ग्रनेक स्तोत्र, 'भारतं' के 'निरन्नपीलिकल निरक्कवेकुत्ति' ग्रादि कृष्ण-वर्णं के पद्य पाँच-पाँच वर्ष के बालकों के भी जिह्नाग्र में हैं। यह भक्ति-लहरी ग्राज भी कैरली देवी के लिए पुलकोद्गमकारी है।

एडुत्तच्छन के शारिका-कल-कूजन के पश्चात् केरलीय साहित्य का अन्तरिक्ष कुछ अन्धकारावृत्त दिखलाई पड़ने लगा था। इस समय गान- वृत्तों में 'ब्रह्माण्डपुराणां', 'स्कन्दपुराणां' आदि अनेक माणान्तरित प्रन्थ विरचित हुए, किन्तु साहित्य की कोटि में गिने जानेवाले प्रन्थों की संख्या बहुत कम रही। ऐसी कृतियों में कोट्टयं के केरलवर्मा नामक राजकेसरी के द्वारा विरचित 'वाल्मी कि रामायणां किलिप्पाट्टु' और 'पाताल रामायणां' प्रमुख हैं।

प्रथम कृति वाल्मीकि रामायण भ्रादि-काव्य का भ्रनुवाद है, भ्रौर केरल में 'केरलवमं रामायणं' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी कृति 'पाताल रामायणं' में रावण की वह कथा है जिसमें उसने भ्रंगदादि वानरों से पराजित होकर पाताल-रावण को सहायता के लिए बुलाया है। लंकेश की सहायता-याचना के उत्तर में पाताल रावण कहता है:

"यदि सब बात पहले ही मुक्तसे कही होती तो क्या यह सब कुछ होता ? खैर, अब तुरन्त ही इन पराक्रमी मानुषों को बांधकर अपने राज्य में ले जाऊँगा और भद्रकाली पर बिल चढ़ा दूँगा।"

लंकेश्वर को इस प्रकार का आश्वासन देकर वह श्रीरामचन्द्र की सेना में जाकर छिप जाता है। विभीषण के मुख से पाताल-रावण की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर सुग्रीवादि वीर भी ग्राशंका-ग्रस्त हो जाते हैं श्रीर हनुमान ग्रपनी पूँछ का किला बनाकर भीर राम-लक्ष्मण तथा

सव वानरों को उसके अन्दर करके स्वयं प्रहरी बनते हैं। परन्तु पाताल-रावरण विभीषण का वेश बनाकर किले के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है श्रीर राम-लक्ष्मण को हर कर पाताल ले जाता है। श्रह्णोदय होने पर इस ग्रत्याहित के कारण कोप, ग्रनुताप ग्रीर लज्जादि से विह्वल मार्चत अपने स्वामी की रक्षा की प्रतिज्ञा करके निकलते हैं। उनके प्रस्थान के पूर्व सुग्रीव उन्हें बताता है कि पाताल रावगा के पेट में भ्राठ षट्पद हैं भीर उनको मारने के पूर्व उसका हनन नहीं किया जा सकता। हनुमान सूर्योपासना करके और सूर्य का वरदान प्राप्त करने के बाद पाताल में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें ग्रपना सामना करनेवाले मत्स्य (मकरध्वज) नामक पुत्र से युद्ध करना पड़ता है। वहाँ हनुमान उसका परिचय पूछते हैं और उसे अपना ही स्वेद-पुत्र जानकर अत्यानित्वत होते हैं। तत्पश्चात शत्रु की गुहा में पहुँचकर एक छोटे से वानर के रूप में उसे प्रलुख्य करते हैं। जब वह उन्हें पकड़ने भ्राता है तो उसे भ्रपनी पूँछ से बांधकर यमपुरी को प्रस्थान कराते हैं और विजयी होकर राम-लक्ष्मण को लेकर वापस लौट आते हैं। इस काव्य में किव की प्रतिभा और काव्य-वासना का उत्तम परिचय मिलता है।

इन दोनों के अतिरिक्त केरलवर्मा की एक तीसरी कृति 'बाणं-युद्धं' भी उपलब्ध है। वह इसी नाम की पुराणा-कथा के आधार पर रची गई स्वतंत्र कृति है।

इसी काल की एक कुंति 'मोक्षदायकं' है, जिसके कर्ता के सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसका इतिवृत्त 'प्रबोधचन्द्रोदयं' नामक संस्कृत नाटक से लिया गया है और यह किलिप्पाट्टु जैली में रिचत अत्यन्त सुन्दर तथा प्रौढ़ शब्दिवन्यास की स्वतन्त्र काव्य-कृति है। इसमें प्रति गहन वेदान्त तत्व को सरल तथा सुवोध जैली में प्रतिपादित किया गया है। भाषा-जैली, काव्य-गुए। और प्रसाद ग्रादि की हिट से यह एक ग्रद्धितीय ग्रन्थ है। ग्रन्थान्त का एक ग्रंश इस प्रकार है:

"जव निवृत्ति माता की सन्तानों—भिवत, श्रद्धा् ग्रादि ने प्रवृत्ति

देवी के महामोहादि पुत्रों को नष्ट कर दिया ग्रीर स्वयं निवृत्ति से प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई तब मनोराजा ने कोघाकान्त होकर 'मौन रूपी दीपो-पाधि' यंत्र को उन सब के नाश के लिए प्रयुक्त किया। वंश का ही नाश करने के लिए जलते हुए महाबाग को ग्राता देखकर विवेकादि भय-ग्रस्त होकर भागे ग्रीर ग्रानन्दाब्धि में जाकर छिप गये। महाबाग वहाँ भी पहुँच गया तो विवेक-राजकुमार वहाँ से भी भागे। बाग ने तीनों जीवोपाधियों ग्रीर तीनों ईशोपाधियों को जला दिया। इस पर भी उसे शान्त न देखकर विवेक ग्रपने पितामह सर्वेश्वर के घर पहुँचा। जलता हुग्रा शर वहाँ भी पीछे-पीछे पहुँचा। विवेक यह प्राथंना करता हुग्रा कि 'मां मायादेवी, घोखा मत देना!' कूद कर तुर्यातीत पद में प्रवेश करके स्वयं-प्रकाश परब्रह्म में विलीन हो गया। इस पर जलता हुग्रा बाग भी स्वयंप्रकाश चिद्रप में समा गया।

"इघर मनोराजा अपनी माता माया में विलीत हुआ, तो इससे प्रचण्ड आदित्यों का उदय हुआ। प्रचंड अग्नि से सचराचर पृथ्वी जल गई। बाद में वह अग्नि जाकर आदिशेष को जलाने लगी। किन्तु ब्रह्माण्डाधार शेषनाग की विषाग्नि में सूर्य स्वयं भस्म हो गया। तब पृथ्वी तथा जल अग्नि में, अग्नि अनिल में और अनिल आकाश में विलीत हो गये। स्थूलभूत सूक्ष्मभूत में अन्तिहत हुआ। प्रकृति सात्विक में निमग्न हो गई—पाप कर्म तमोगुण में, मिध्यकर्म रजोगुण में और पुण्यकर्म सतोगुण में। सभी प्रकृति गुण-त्रय में विलीन होकर जल के तुर्य में एकरूप हो गई।"

श्रद्धैत वेदान्त तत्वों का इस प्रकार प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ श्रपने ढंग का श्रनोखा है। श्राजकल यह लुप्त-प्रचार है।

'वैराग्यचन्द्रोदयं' नाम का एक अन्य वेदान्त-पर गान-काव्य है, जिसके उपक्रम से ज्ञात होता है कि इसका कर्ता भी वही राजा केरल-वर्मा है। इस महान् राजा के सम्बन्ध में, जो समर-कौशल और काव्य-कला दोनों में ही अद्वितीय था, एक तिमलकाव्य पाया गया है, जिसका नाम 'तम्पुरान पाट्टु' है।

यह काल केरल के लिए अत्यन्त भीषणा एवं विनाशकारी था। परस्पर वैर और ईर्ध्या-हेष ने राज्य के वीरों को छिन्न-भिन्न कर दिया था। जनता के प्राणों और सम्पत्ति की रक्षा का कोई भरोसा नहीं रह गया था। बाहर से आये हुए डच, पुर्तगीज और फांसीसी लोगों ने इस अन्तः छिद्राग्नि को भड़काने में कोई कमी नहीं की। केरल की एकता नामावशेष हो गई। छोटे-छोटे कई राज्य बन गये और उनके शासक एक-दूसरे का नाश करने के लिए वद्धपरिकर हो उठे। इस प्रकार के अन्तः छिद्र में देश की शान्ति तथा प्रगति दोनों का शेषप्राय हो जाना स्वाभाविक था। इसी देशावस्था के परिणामस्वरूप इस समय के इति-हास में साहित्य का पृष्ठ कोरा और अन्धकारमय दिखलाई पड़ता है।

यह काल-रात्रि कोल्लं संवत्सर की झाठवीं शताब्दी के अन्त से लेकर लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक रही। इस समय में सामूतिरि राजाओं और पुर्तगीज़ों के बीच जो शतवर्षीय युद्ध हुआ उसका वर्णान 'पटप्पाट्टु' में किया गया है और यही इस काल की गणनीय कृति मालूम होती है। इसमें भी कल्पवृक्ष की सुन्दर शाखा में बैठने वाली शारिका से ही कहानी कहलाई गई है। किव झजात है। परन्तु वह कल्पनाशक्ति और शब्द-भण्डार का दारिद्रय अनुभव नहीं करता। इतना ही नहीं, वह अच्छा विद्वान् और देश के इतिहास का जाता मालूम होता है। वह केरल देश को समराग्नि में जलानेवाले परस्पर वैर की कहानी ग्रन्थ-ग्रथित करने के उद्देश में सफल भी हुआ है।

कोल्लवर्षं ६६६ ग्रीर ६७० में हुए महामघों के श्राधार पर एक 'मामांक पाट्ट्र' भी इस काल में रचा गया। 'महामघ' ग्रथवा 'मामांक' भी केरल का राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें केरल-सम्राट् ग्रपने समस्त वैभव के साथ 'तिरुनावाय' नदी के तट पर खड़े होते थे ग्रीर सब सामन्त तथा ग्रधीन प्रभुजन ग्राकर उनके प्रति ग्रपना ग्रादर प्रकट करते थे। जब से केरल की एकता नष्ट हुई ग्रीर देश खिन्त-भिन्न हो गया, तव

से उनके वदले सामूतिरि राजा उस स्थान पर खड़े होने लगे। तब से ही उनकी अधीनता न स्वीकार करने वाले राजाओं की ओर से सी चुने हुए वीर विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ जाते थे श्रीर सामूतिरि पर श्राक्रमण करके उनको मारने के प्रयत्न में प्राण-त्याग करते थे। प्रारम्भ में जो एक उत्सव था वाद में वह एक भीपण दृश्य मात्र रह गया श्रीर श्रन्त में बन्द कर दिया गया। 'मामांक पाट्टु' में दो 'मामांकों' का वर्णन है। इसमें 'चावेर' सेना के वारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए माना जा सकता है कि यह कृति 'चावेर' नियम प्रारम्भ होने से पहले की है।

'केरल पड़मा' नाम का एक गद्य-ग्रन्थ भी इस समय के साहित्य के रूप में उपलब्ध है। यह भी सन् १४६ - के बाद से सी वर्ण तक चलने वाले युद्ध को लक्ष्य करके एक दैनंदिनी के रूप में लिखा गया मालूम होता है। इसकी भाषा तथा शैली में विदेशी छाप दीख पड़ती है, जिससे यह ग्रनुमान होता है कि इसका रचिता मलयाल भाषा सीखा हुग्रा कोई पुर्तगीज है।

घीर-घीरे यह काल-रात्रि अपने अन्तिम याम में पहुँचने लगी।

## कथकालि का साहित्य-श्राष्ट्रकथा

केरल के जिस हरय-श्रव्य काव्य से ग्रव समस्त भारत परिचित हो गया है, उसका मलयालम् साहित्य में ग्रत्यन्त उच्च स्थान है। संस्कृत ग्रव्ययन के परिगामस्वरूप केरल की नृत्य तथा नाट्यकला जब ग्रपनी निजी स्वरूप-रेखा बनाकर बढ़ने लगी ग्रीर 'चाक्यार-कृत्तु' तथा 'कूड़ियाट्टं' के रूप में वह बहुजन-प्रिय बन गई तब उसका 'कथकलि' के रूप में विकास हुग्रा।

कथकि के उद्भव के बारे में अनेक विभिन्न तथा परस्पर-विरोधी ऐतिहा प्रसिद्ध हैं। उन सबसे इतना निश्चित मालूम होता है कि यह भी मन्दिरों के साथ सम्बन्ध रखता था और पुराण-कथाओं के आधार पर आरम्भ हुआ था। वहुत प्राचीनकाल में 'अव्टपदीयाट्टं' नाम की एक नृत्य-कला केरल में प्रचलित थी। ऐतिहा के अनुसार, जयदेव कि कृत 'अव्टपदी' के आधार पर अभिनीत उस कला के अनुकरण में 'कृष्ण-नाट्टं' का विकास किया गया। दूसरे ऐतिहा के अनुसार, कोड़िकोड़ (कालीकट) के राजा सामूतिर ने कोट्टारकरा के राजा के अनुरोध पर अपने आदिमयों को वहाँ 'कृष्णानाट्टं' करने के लिए नहीं भेजा, इसलिए कोट्टारकरा के राजा ने 'कृष्णानाट्टं' करने के लिए नहीं भेजा, इसलिए कोट्टारकरा के राजा ने 'कृष्णानाट्टं' की स्पर्धा में 'रामनाट्टं' की रचना की। परन्तु इन ऐतिहाों में विशेष तथ्य नहीं मालूम होता। रामनाट्टं के काल-निर्णय के लिए जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे मालूम होता है कि उसकी रचना कोल-संवत, ६५६ और ६६७ के बीच, अर्थात् ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी में, 'कृष्णानाट्टं' के लगभग १५० वर्ष वाद हुई।

यह मान लेने में कोई असांगत्य प्रतीत नहीं होता कि वर्तमान रूप में विकसित होने के पूर्व कथकिल को अनेक रूपों से गुजरना पड़ा होगा श्रीर कूत्तु आदि की कला का उस पर असर पड़े विना न रहा होगा। उपर्युक्त 'कृष्णन्-आट्टं' श्रीर 'रामन्-आट्टं' उसके प्रथम रूप हैं।

कथकिल शब्द का अर्थ है 'कथा का खेल अथवा अभिनय।' उसके कथा या साहित्य-भाग को 'आट्टकथा', और खेल या अभिनय-भाग को कथकिल अथवा 'आट्टं' कहते हैं। (आट्टं का शाब्दिक अर्थं: भूमना)।

कथकिल का साहित्य एक विशिष्ट शैली का है। ग्रियकतर ग्राट्ट-कथाएँ श्लोकों ग्रीर पदों में विभक्त होती हैं, किन्तु कुछ में कहीं-कहीं 'दण्डक' नाम की रचना-विशेष पाई जाती है। पुरानी ग्राट्टकथाग्रों के सब श्लोक संस्कृत में ग्रीर 'पद' मिएा-प्रवाल मलयालम् भाषा में हैं। 'दण्डक' को एक प्रकार की गद्य-रचना कहना ग्रनुचित न होगा। श्लोक नाटकों के विष्कंभक ग्रीर प्रवेशक ग्रादि का काम करते हैं। प्राचीन काल के जीवन की कथा का ग्रिभनय करते समय कुछ भागों को संक्षेप में वता देना ही सम्भव होता है, जो बीच-बीच में श्लोकों द्वारा किया जाता है। नटों का सम्भाषण् 'पद' नामक गीतों में होता है। 'दण्डकों' में बीच की कहानी कही जाती है।

श्राट्टकथा-साहित्य में श्रन्त्यनुप्रास, श्रनुप्रास, यमक श्रादि शब्दा-लंकारों का प्रयोग श्रात प्रचुरता के साथ किया गया है। शब्दां बर तथा रसानुकूल शब्द-प्रयोग ग्राट्टकथाश्रों की विशेषता है। श्रर्थालंकारों के बारे में तो कहना ही क्या ? किन्तु यथार्थ साहित्य-गुणों से परिपूर्ण श्रीर रंगमंच पर सफल ग्रिमनय के योग्य श्राट्टकथाएँ कुछ ही कवियों ने लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं—कोट्टयं तम्पुरान, उण्णाई वारियर, श्रव्वति तिक्नाल तम्पुरान श्रीर इरियम्मन् तिम्प। शेष कियों की रचनाश्रों में से किसी में साहित्य-गुण है तो किसी में श्रिमनय-योग्यता। सर्वगुणसम्पन्न कथाएँ विरली ही हैं।

कथकिल साहित्य का ग्रादि रूप माने जाने वाले 'कृष्णनाट्टं' में

आठ दिन की कथा है, जो अवतारं, कालियमदंनं, रासकीडा, कंसवधं, स्वयंवरं, वाण्युद्धं, विविदवधं और स्वर्गारोहणं के आठ खण्डों में विभक्त है। उसके सभी श्लोक कठिन संस्कृत प्रयोगों से परिपूर्णं हैं, और संस्कृत साहित्य को केरलीय दान के रूप में माने जा सकते हैं। कथकिल का दूसरा अधिष्ठान 'रायनाट्टं' भी आठ ही भागों में है, जो इस प्रकार हैं —पुत्रकामेष्टि, अवतारं, स्वयंवरं, विच्छिनाभिषेकं, खरवधं, वालीवधं तोरण्युद्धं, और राम-रावण् युद्धं। वाच्य का निवन्धन श्लोकों, पदों और वीच-वीच में दण्डकों दारा होता है। इन आठ विभागों में से आजकल केवन वालीवधं और तौरण्युद्धं ही प्रचलित हैं। साहित्य की दृष्टि से रामनाट्टं वहुत उच्चकोटि की कृति नहीं है, फिर भी उसके कुछ पदों का काव्य-वैभव अनुपम है। एक उदाहरण लीजिए:

कलय सदा रघुनायकं
विवुधनिकरकर विगलित सुमकुल—
विलसित नवमिगागण चूडं। ॥ कलय०॥
समरधरोपरि गत मृड जोखर लस—
दुरुतर जिशु शिश भानं
विवु हुद मिषत मानस निलनी कनक—
सरोरुह दल नयनं। ॥ कलय०॥

ग्राहुकथाओं को भाषा-साहित्य में जो प्रतिष्ठा मिली उसका मुख्य श्रेय श्री कोट्टयं तंपुरान को है। उनकी 'वकवधं, 'कल्याण-सीगन्धिकं', 'कालकेय वधं' तथा 'किमीर वधं' नामक चार कृतियाँ उपलब्ध हैं।

'वकवधं' में वारणावत वासं, जतुगेह दहनं, हिडिम्ब वधं, एक-चकावासं और वकवधं प्रकरण निहित हैं। सब श्लोक संस्कृत में भौर पद मलयालम्मिश्रित संस्कृत में हैं। किव ने महाभारत की कथा में कोई विशेष भन्तर नहीं किया। कथा का निर्माण श्रृङ्कार, वीर आदि रसों को यथोचित यथाप्रसंग निविष्ट करके, नृत्यकला के भ्रमुसार पात्र-वैचित्र्य भीर कथापात्रों के चरित्र-चित्रण पर विशेष ध्यान देते हुए किया है। 'किमीर वधं' वक्वधं से एक पग आगे है। इसके क्लोक तथा पद एक समान ओजपूर्ण और मनोहर हैं। द्यूतक्रीड़ा के वाद युधिष्ठिर का पत्नी समेत वनवास तथा उस समय भीम के द्वारा किमीरासुर का वध इसका इतिवृत्त है। इस किव की विशेपतः वाद की कृतियों के शृङ्गार-चित्रण में काम-केलि-लोलुपता कहीं दिखलाई नहीं पड़ती। इन्होंने कथा-संगठन के लिए नायक-नायिका के बीच सम्भापण का आविष्कार तो किया है, किन्तु उसको शृङ्गार कैसे कहा जाये? एक उदाहरण लीजिये:

"हे बाले! कल्याणी! मेरी बात मुनो। मधुर भाषिणियों का कुलतिलक, पांचालराज के मुकृतों की मूर्ति-स्वरूपे, मेरी कामिनि! कालाम्बुद जैसे गहन विपिन में तुमको म्राना पड़ा, इसलिए मेरा हृदय दोलायित हो गया है। हे लोकोत्तर गुगाशालिनि! राजमहल के म्रांगन में
मूमने से ही तुम्हारे पल्लबतुल्य चरण्युगल थक जाते थे; ऐसे चरण्
कानन-संचार कैसे सहन करते हैं? सूर्य-किरणों से सब इतर सरोव्ह
विकसित होते हैं; परन्तु हे शुक्भाषिणि! तुम्हारा मुखकमल तो मुरभा
जाता है। मिण्मिय प्रासाद में मोहन-शैया के सुगन्ध-पुष्पास्तरण पर
सुखशयन करनेवाली तुम, हे मध्वारणी! इस घोर विपिन में कैसे
रहोगी?"

इस प्रकार पत्नी के दुःख से दुःखी होकर करुणाई हृदय से बोलने वाले युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए पांचाली कहती है:

क "महीपालों के शिरोलंकार ! मेरे स्वामि ! सामन्त-राजाश्रों के मुकुट-मिएयों से श्राराधित श्रापके चरएों को मार्ग की तप्त वालुका में इस प्रकार संचरए करते देखकर मेरा शरीर कांपता है, हृदय विदीएं होता है ! हाय ! में क्या कहूँ ! इतना ही नहीं, श्रपना दुःख तो सहा जा सकता है, परन्तु श्रन्न न मिलने से ये श्राबालवृद्ध श्रवनी-देव इस श्ररण्य में भूख श्रीर प्यास कैसे सहेंगे ? इस श्रिनिसम ग्रीष्म में दिन कैसे वितायँगे ? श्रीर उनके ये सब कष्ट श्राप कैसे सह सकेंगे ?"

ग्रक्षय-पात्र लाभ के प्रसंग क्लोकों में समाप्त होते हैं। इस प्रकार कया ग्रागे वढ़ती है ग्रीर किर्मीर-वघ के साथ समंगल समाप्त होती है।

दुर्वासा महर्षि के भ्रागमन पर उन्हें भोजन देने में श्रसमर्थ होने के कारण जब द्रीपदी ने कृष्ण को स्मरण किया उस समय 'पाण्डवानां पालनलोलं' कृष्ण के भ्रागमन का वर्णन है:

विघुराविरभूत् पुरोभुवि द्रुपदेन्द्रप्रभवाचकोरिकां स्मितचन्द्रिकया प्रहर्षयन् चलदृक् चञ्चुपुटां तमोपहा

ग्रर्थात् — द्रुपद-राजपुत्री द्रौपदी रूपी चकोरिका को स्मित-चिन्द्रका से प्रसन्न करता हुआ श्रीकृष्णा रूपी चन्द्र प्रत्यक्ष हुग्रा।

शब्दाडम्बर तथा श्रथिनुसार शब्द-प्रयोग का एक उत्तम उदाहरण सिहिका के वर्णन से लीजिए:

क्ष्वेला घोषातिभीति प्रचलदिनिषा सिहिका भाष्य पुष्यद्-द्वेषा दोषाचरीत्यं खलु निज वपुषा भीषयन्ती प्रदोषे ईषा कूलंकषेरा प्रपरुषपरुषा जोषमादाय दोषा-योषा भूषामनैषीत् प्रियवध रुषिता पार्षतीन्दूरमेषा ।

अर्थात् — विषमय हृदय वाली सिंहिका राक्षसी, अपने प्रियतम के विष से रुष्ट होकर उस सन्ध्या समय में अपने भीषण रूप से भयभीत करती हुई, पार्पती (द्रीपदी) को बहुत दूर ले गई।

'कल्याएा-सौगन्धिकं': पाशुपतास्त्र लेने के लिए शिव को तपस्या से प्रसन्न करने को गया हुग्रा ग्रर्जुन उद्देश्य-सिद्धि के बाद देवेन्द्र के इच्छा- नुसार देवलोक को जाता है। इस वीच शेष पाण्डव द्रीपदी समेत हनों में भ्रमए। करते हैं। मार्ग में एक स्थान पर कल्हारपुष्प की सुगन्ध से मोहित होकर द्रीपदी भीमसेन से उन पुष्पों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करती है। भीमसेन पुष्प की सुगन्ध का श्रनुसरए। करते हुए जाते हैं श्रीर मार्ग में ग्रपने श्रग्रज हनुमान से मिलते हैं। उनसे लड़कर श्रीर वाद में उनके कृपापात्र वनकर वे उनसे मार्ग-निवेंश तथा उपाय-दर्शन प्राप्त करते हैं श्रीर वाद में घनद के सरोवर से पुष्प प्राप्त करके द्रीपदी

को उपहार देते हैं। इसका साहित्य-गुएा दोनों पूर्व-कथाश्रों से श्रागे है।
 'कालकेय-वघं': श्रर्जुंन ने श्रपने स्वर्ग-अमएा के श्रनुभवों से श्रीर
देवों को त्रस्त्र करके मदमत्त होकर घूमने वाले निवातकवच कालकेयों
का वघ करके श्रपना यश वहुत वढ़ा लिया। इसे ही भारत की इस
चौथी कथा का इतिवृत्त वनाया गया है।

कोट्टयं तंपुरान के बाद दो-तीन श्रीर श्राट्टकथा रचियता हुए है; परन्तु यथार्थं नृत्यकथाकार, जिन्होंने कथकित को पुनरुज्जीवित किया, उण्णाई वारियर थे। इस किव के बारे में भी हमें पूर्णं तथा निश्चित ज्ञान नहीं है। इनकी किवताश्रों श्रीर प्रसिद्ध ऐति ह्यों से इतना श्रमुमान कर सकते हैं कि ये श्रसामान्य किव श्रीर प्रकाण्ड पण्डित थे। इनकी मुख्य कृति 'नलचरितं' श्राट्टकथा चार दिन के लिए चार भागों में विभाजित की गई है।

प्रथम दिवस की कथा नल श्रीर दमयन्ती के वीच परस्पर श्रवण द्वारा श्रनुरागोत्पत्ति से लेकर हंस-दौत्य, देवेन्द्रादि के दूत के रूप में श्राये हुए नल से दमयन्ती के मिलन, स्वयंवर श्रादि का चित्रण करती हुई उनके विवाह के साथ पूर्ण होती है।

दूसरे दिन की कथा का ग्रारम्भ नैषघ के पत्नी समेत कुण्डिनपुर पहुँच जाने से होता है। ग्रागे नव-दम्पत्ति के उद्यान-विहार, किल की प्रेरणा से पुष्कर श्रीर नल की द्यूत-क्रीडा, नल की पराजय, वनवास ग्रादि का वर्णन है। नल वन में दमयन्ती को सोती हुई छोड़कर चले जाते हैं। दमयन्ती श्रकेली वन में इघर-उघर भटकती फिरती है श्रीर श्रनेक कष्ट सहन करके श्रन्त में चेदिराज्य में श्रपनी मौसी के घर पहुँच जाती है। वहाँ वह ग्रपने-श्रापको छिपा कर सैरंघ्री के रूप में रहने लगती है। इसी वीच, राजा भीम की ग्राज्ञा से नल-दमयन्ती की खोज करने वाला सुदेव नाम का ब्राह्मण दमयन्ती को पहचान लेता है ग्रीर दमयन्ती को विवश होकर पितृगृह में लौटना पड़ता है। राजा भीम किसी भी प्रकार नल को खोज निकालने का ग्राश्वासन देकर पुत्री को सान्त्वना देते हैं।

तीसरे दिन की कथा में नल के अनन्तर अनुभवों का वर्णन है। उसमें राजा के आन्त हो कर वन में घूमने, कार्कोटक नाग को अग्नि से वचाने, उसके दर्शन से विकृत रूप होने और अन्त में साकेत में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी बन कर रहने की कथा कही गई है। इसी भाग में दमयन्ती नल को खोज निकालने का एक उपाय करती है। वह ब्राह्मण सुदेव को सब राजाओं की सभा में जाकर एक प्रश्न पूछने का आदेश देती है। प्रश्न यह है:

"हमारे सह-जीवन का रस तोड़कर तुम कहाँ चले गये हो ? वस्त्र भंग हुआ, इसका मुक्ते दुःख नहीं; परन्तु तुम कहाँ गये और कैसे हो यह न जानने से में विवश हूँ। और हे कर्! तुम्हें मेरी रक्षा का भी विचार नहीं हुआ ! मेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें इसकी पर-वाह ही क्या ?"

इस प्रश्न का उत्तर कीन देता? स्वाभाविक था कि वह केवल ऋतुपर्ण के सारथी के पास से भ्राया। सारथी 'वाहुक' ने उत्तर दिया:

"उत्तम नियम-निष्ठा, चारित्र्य रूपी कवच और पातिव्रत्य, ये ही तीन स्त्रियों की रक्षा करने वाले दुर्ग हैं। भ्रथवा, स्त्री भ्रपनी रक्षा स्वयं करती है; पुरुष के भ्राधार की उसे भ्रावश्यकता नहीं है।"

इस उत्तर से दमयन्ती ग्रपने पित को पहचान लेती है। तुरन्त दमयन्ती के द्वितीय स्वयंवर का मिथ्या ग्रायोजन किया जाता है भीर ग्राह्मण सुदेव उसका ग्रामन्त्रण लेकर साकेत पहुँचता है। ग्रद्बहृदय-मन्त्र जानने वाले 'सारथी' बाहुक की सहायता से ऋतुपर्ण दूसरे ही दिन विदमं पहुँच जाता है। किन्तु वहाँ स्वयंवर का कोई प्रबन्ध न देखकर वह ग्रसमंजस में पड़ता है।

चीये दिन की कथा में विदर्भपुरी की अनन्तर घटनाओं का वर्णन है। दमयन्ती केशिनी द्वारा नल की परीक्षा करवाती है और वाहुक कार्कोटक के दिये हुए वस्त्र पहनकर अपना स्वरूप प्रकट करता है।

दमयन्ती के चारित्र्य की साक्षी देवगण देते हैं भ्रीर दोनों के पुनिमलन तथा निषधराज्य की प्राप्ति के साथ कथा समाप्त होती है।

कथा में किंचिन्मात्र परिवर्तन न होने पर भी किंव की प्रतिभा, भाषा पर ग्रिधकार श्रीर किंवत्व शिवत के उदाहरण पद-पद में मिलते हैं। नल-चिरतं के गीत ग्राज भी केरलीय जनता के हृदयों में सुप्रतिष्ठित हैं। उद्यान-वर्णन, नल-विलाप ग्रीर नल-दमयन्ती प्रश्नोत्तर ग्रादि के पद केरल की ललनाएँ गाते नहीं ग्रघातीं। ग्रर्थ-गाम्भीयं, श्राह्मय-समृद्धि, काव्य-ग्रुण ग्रादि जितने इस कृति में दिखाई देते हैं उतने किसी दूसरी कृति में नहीं हैं। नल विलाप करता है:

"द्यूतकीड़ा करनी चाहिए ऐसा मुक्ते लगा। प्रजा को मुक्तसे चिढ़ हुई। पत्नी से ग्रलग होकर वन में बैठ जाना पड़ा। ये तीनों ही श्रपरि-हरणीय विधि के यन्त्र-संचालन के परिणाम हैं।"

भाषा-भंडागार की निधियों में मिए। प्रवाल कृतियों को रत्नमाला-समूह माना जाना चाहिए। इनमें ग्राज भी 'कलिशमनं नैषघ रसमय चरितम्'—'नलचिरतं' का ही ग्रासन सर्वोच्च है। इसके विषय में 'केरल पाणिनी' के नाम से सुप्रसिद्ध प्रोफेसर श्री राजराज वर्मा तंपुरान कहते हैं—''संगीत तथा साहित्य दोनों का इच्छानुसार प्रयोग करने की क्षमता से उत्पन्न सर्वतोमुखता, प्रकृतिसिद्ध गाम्भीयं, उदार पदबन्ध, स्वकपोलकिष्पत नव-नव सौन्दयं, जितना सोचें उतना ही ग्रधिक समभ में ग्राने वाले व्यंग्यार्थों का बाहुल्य, प्रयोग-वैचित्र्य की विपुलता से होने वाली व्युत्पादकता, सब विषयों में प्रकट क्षोदक्षमता ग्रादि ग्रुगों ने 'नलचिरतं' को मिए।-प्रवाल कृतियों में ग्रग्रगण्य बना दिया है।"

परन्तु इसमें संस्कृत-प्रचुरिमा इतनी है, मानो किन ने प्रकाण्ड पंडितों को ही रसास्वादन कराने के लिए इसकी रचना की है। शब्द-प्रयोगों के श्रीचित्य श्रीर प्रसन्नता के साथ एक प्रकार की निरंकुशता भी इसमें प्रकट है। वनचरों के लिए भी भयावह गहन वन में श्रजगर के मुख में पड़ी हुई दमयन्ती का विलाप सुनकर किरातराज वहां पहुँचता है भीर कहता है:

वनित्तिनृङ्गिल् कार्णामे मुन्दरितनुङ्गे सादृश्येयं श्रकृत्रिमद्युतिरनवद्येयं श्रडुत्तु चेन्निनि श्रनुपश्येयं श्राकृति कण्डालितरंमेयं श्रारालिवल् तन् श्रवरं पैयं।

अर्थात् — वन के बीच में सुन्दरता का यह हत्य दिखाई देता है। यह अकृत्रिम द्युति अनवद्य है। इसलिए इसके पास जाकर देखना चाहिए। इसकी आकृति रंभा के रूप को भी फीका कर देने वाली है। अवश्य ही इसका अघर पान करना चाहिए।

संस्कृत और मलयालम् के निरंकुश मिश्रण का यह प्रयोग 'श्रकृतिमद्युतिरनवद्येयं' नहीं है। फिर भी नाटक के सब लक्षणों से यह सम्पन्न है और देखने तथा सुनने दोनों में एकसमान आनन्दकारी है।

कयकित-साहित्य के एक दूसरे खटा तिरुवितांकूर-राज्य के राजा श्री रामवर्मा हैं। ये सन् १७५० में सिंहासनारुढ़ हुए थे। उत्तम सेना-पित और नयनिपुण होते हुए ये संगीत, नृत्य श्रादि कलाश्रों के प्रेमी श्रीर स्वयं किव एवं साहित्य-खटा थे। इनका शासन-काल कलाकारों श्रीर किवयों के लिए एक स्वर्ण-युग था। इन्होंने किवयों को प्रोत्साहन देने के श्रितिरिक्त स्वयं श्रनेक कथाश्रों का निर्माण किया। 'सुमद्राहरणं', 'राजसूयं', 'वकवधं', 'गन्ववंविजयं', 'पांचालीस्वयंवरं', कल्याणकौगन्धिकं' श्रीदि कथाश्रों के कर्ता यही हैं।

विभिन्न कवियों द्वारा निर्मित 'एड्पितरंड्ड दिवसत्ते ग्राट्टकथा' (वहत्तर दिन की ग्राट्टकथा) वहुत प्रसिद्ध है ग्रीर उसका प्रचार भी वहुत है। इसमें वहत्तर रात्रियों को प्रदिश्तित करने के लिए वहत्तर कथाएँ हैं, जिनमें से सोलह विशेष उच्च कोटि की ग्रीर ग्रिथिक लोक-प्रिय हैं। इनमें रिववमेंन तंपि ग्रथवा इरियम्मन तंपि के लिखे हुए 'की चकवधं', 'उत्तरा स्वयंवरं' तथा 'दक्ष-यागं' का स्थान 'नलचरितं' के समीप है।

कीचक-वर्ष : विराटपुरी में पाण्डवों के अज्ञातवास के समय सैरंधी-

वेश घारिएगी द्रौपदी के साथ दुव्यंवहार करने वाले की चक को भीमसेन कालगेह का मार्ग दिखाते हैं—यही की चक-वध का इतिवृत्त है। तिप का वर्णन-चातुर्य और शब्द-प्रयोग-नैपुण्य बताने के लिए की चक-वध का एक प्रसंग यहाँ उद्धृत करना उचित ही होगा। जब सैरंध्री को वश में करने के की चक के सब प्रयत्न निष्फल हो गये तो की चक की बहन रानी सुदेष्णा ने उसे मधु और ओदन ले आने के बहाने की चक के गृह में भेजा। सैरंध्री के संकोच व्यक्त करने पर उसने उसे कटु वचन कहे। उस समय की सैरंध्री की अवस्था और प्रयाण का वर्णन जिस दण्डक में किया गया है, उसका अनुवाद यह है:

"राजपत्नी की आज्ञा सुनकर वह हरिएगक्षी चौंकी। आँखें भर आई। विवशता में निमरन हो गई। बार-बार रानी से विनती करने पर परुष वचन सुनकर चृप हो जाना पड़ा। तब समस्त जनों को हास्या-स्पद बनानेवाले अपने दासीत्व को स्मरएा कर मुख अवनत कर लिया। इस प्रकार सुर-युवतियों को भी जीतने वाली पार्षती (द्रौपदी) विषाद-मग्न होकर, परिभव और पराभव से निकले स्वेदसिलल और अश्रु-सिलल में मज्जन करती हुई, परिश्रम से चलने लगी। शरीर कम्पित था। हाथ में पात्र लेकर, वेपथु शरीरिएगी होकर, थोड़ा चल कर, थोड़ा रुक कर, हरिएग-शत्रु की गुफ़ा में जाने को बाध्य की गई हरिएगी के समान त्रस्त होकर, दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, विश्व के नाथ पर अटल विश्वास वाली उस कुलीन ललना ने भीति और दु:ख से परिभूत होकर, धैर्यहीन हुदय के साथ सूतपुत्र कीचक के मिए-सदन में प्रवेश किया।"

इतना सुन्दर, सुललित, प्रवाहमय दण्डक 'ग्राट्टकथा' साहित्य में श्रति विरल ही मिलता है।

उत्तरा स्वयंवरं : यह तंपि की दूसरी कृति है। इसका इतिवृत्त भी प्रसिद्ध है। कीचक-वध से राजधानी में गन्धवं-वास होने की शंका फैल जाती है। एक दूत यह समाचार लेकर दुर्योधन के पास जाता है भीर बताता है कि कीचक का वध किसी गन्धवं ने किया है। दुर्योधन इस निर्ण्य पर पहुँचता है कि कीचक को मारने वाला भीमसेन ही है। वह पाण्डवों का अज्ञातवास भंग करने के इरादे से विराट् के गोधन पर आक्रमण कर देता है। कामिनियों के बीच विलासोल्लासपूर्वक विहरण करने वाला राजकुमार उत्तर बहिन उत्तरा की प्रेरणा से वृहन्तला को सारथी वनाकर समरांगण के लिए प्रस्थान करता है। स्वभाव-भीठ उत्तर दुर्योधन की सेना का सामना कैसे कर पाता ? वह रो पड़ा—'मुक्ते मेरी मां के पास पहुँचा दो!' और वृहन्तलारूपी अर्जुंन ने उसे अपना यथार्थ रूप वताकर कौरव-सेना को परास्त किया। बाद में समय पूर्ण हो जाने से पाण्डव प्रकट हो गये। विराटराज ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुंन के साथ कर देना चाहा; किन्तु अर्जुंन ने गुरु-शिष्य का सम्बन्ध स्मरण करके उत्तरा को स्नुपा के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी धर्म-परायगाता का परिचय दिया। अभिनयु और उत्तरा के विवाह के साथ कथा पूर्ण होती है।

दक्ष-यागं: इस तीसरी कथा का ग्राचार भी इसी नाम की पौरा-ि एक कथा है। एक दिन दक्ष-प्रजापति सपत्नीक यमुना में विहार कर रहे थे, तब क्या हुग्रा?

"पाप प्रक्षालन करनेवाली यमुना नदी में स्नान करते समय समी-पस्य कमल-पुष्प में एक शंख दिखाई दिया। दक्ष ने कौतुक से उसे हाथ में लिया तो उसकी एक वालिका वन गई। उसे पत्नी की गोद में देकर उन्होंने कहा—

"यह विधि के द्वारा दी गई हमारी निन्दनी (पुत्री) है। भविष्य में हमारी विविध इच्छाएँ पूरी करने वाली निन्दनी (कामधेनु की पुत्री) है। श्रव से हमारा भाग्य सुधरा है। यह विधुमुखी सर्व लोकों को श्रानन्द-दायिनी है।"

श्रीर वे उस शिशु को अपनी पुत्री के समान पालने लगे। वड़ी होने श्रीर अपना शिक्षण्-काल समाप्त कर लेने पर उस वालिका ने मगवान् शंकर को पाने के लिए तपस्या भारम्भ की। एक असुर उसके सौन्दर्य से झाकृष्ट होकर उसका अपहरण करने के लिए आया तो उसने अपने तप के प्रभाव से उसे भस्म कर दिया। अनन्तर वटु-वेशधारी शंकर परीक्षा के लिए आये और उसकी निष्ठा-भक्ति से प्रसन्न होकर स्व-स्वरूप में उसके सम्मुख प्रकट हुए। दक्ष-प्रजापति ने समुचित विधि के अनुसार पुत्री का विवाह कर दिया। परन्तु गर्विष्ठ दक्ष का गर्व-गंजन किये बिना मुक्तिदाता शंकर कैसे उनकी पुत्री को स्वीकार करते ? विवाह के अन्त में ही भगवान् अन्तिहित हो गए। देवी सती ने दु:खी होकर वन का भ्राश्रय लिया । परन्तु दक्ष ने कृपित होकर भ्रपने जामाता को बहुत-कुछ भला-बुरा कहा। इस बीच शिव सती को लेकर कैलास चले गये। दक्ष क्रोधावेश में कैलास पहुँचे। किन्तु शिव-पार्षद नन्दिकेश्वर ने गर्विष्ठ प्रजापति को अपमान करके लीटा दिया। क्रोघान्य दक्ष ने ईश्वर का ईश्वरत्व न समभकर उनको याग में भाग न देने का निश्चय किया। उसके पश्चात उन्होंने याग करने का विचार किया, किन्तु शिव के भय से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रादि सभी देवगण ने श्रीर विसष्ठ, विश्वामित्र मादि सभी ऋषिगए। ने उसमें माने से इनकार कर दिया। फिर भी दक्ष आगे बढ़ते ही गए। नारद से दक्ष-याग का समाचार सुन कर सतीदेवी ने इस शुभ अवसर पर अपने माता-पिता और भ्रातु-भगिनियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। भगवान् शंकर ने बहुत सम-भाया कि वहाँ जाने से तुम्हारा भ्रपमान होगा, क्योंकि भ्राज तुम दक्ष की पुत्री नहीं, शिव की सती हो; किन्तु सती ग्रपने श्राग्रह पर हढ़ रहीं— श्रीर श्रन्त में पति की बात को अमान्य करके चली गईं। यागशाला में देवी का अपमान हुन्ना ही। दक्ष ने यहाँ तक कह डाला कि "तुम्हारे पति गतनीति धूर्जिट से मुभे कोई भय नहीं। न तुमसे मेरी कोई प्रीति है। तुम मेरी पुत्री भी नहीं हो। चली जाम्रो यहाँ से।" इस अपमान के कारण लज्जा और दू:ख से विवश सती पति से क्षमा-प्रार्थना करती हैं:

"तिकलमौले ! केल्का वाचं, देव देव ! मे ....."

सतीदेवी की प्रार्थना का यह पद इतना लिलत, कोमल तथा भाव-नामय है कि हृदय विह्वल हो उठता है। देवी कहती हैं:

"मुक्ते उन्होंने विक्कारा इसका मुक्ते दुःख नहीं; किन्तु सकल जग-दीक्वर, तुम्हारा उन्होंने श्रपमान किया, यह मुक्ते सह्य नहीं है। इसलिए स्वामी, चन्द्रकोखर, तामसकील दक्ष को मारने में श्रव विलम्ब न कीजिए। श्राज से वे मेरे पिता नहीं हैं।"

श्री शिव ने देवी को सान्त्वना दी श्रीर अपने निटिलेक्षए। से वीरभद्र को उत्पन्न करके याग-विध्वंस के लिए भेज दिया। उन्होंने दक्ष का शिर काटकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब तक श्रीपरमेश्वर वृषभा-रूढ़ होकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर एक वकरे का सिर लगाकर दक्ष को फिर जिला दिया। दक्ष ने भगवान् की स्तुति की श्रीर फिर उनका अनुग्रह प्राप्त करके अपने पुर को प्रस्थान किया। भगवान् की कैलास-प्राप्ति के साथ कथा भी समाप्त हो जाती है।

संगीत, साहित्य और अभिनय तीनों की दृष्टि से इस किन की कृतियाँ उच्च कोटि की मानी जाती हैं। वृत्ति के अनुगुर्ण, माधुर्य, भाव-प्रवणता श्रादि में इनकी समानता करने योग्य कृतियाँ इस साहित्य-विभाग में श्रिधक नहीं हैं। संगीतात्मक साहित्य और साहित्य-गुर्ण-विशिष्ट संगीत से तंपि की कृतियाँ मानो लोकोत्तर और गुर्णोत्तर हो उठी हैं।

'वहत्तर दिन की आहुकथाओं' में जो सोलह श्रति प्रसिद्ध हैं उनके नाम ये हैं—कोट्टयं तंपुरान की चार कृतियां—वकवधं, निवात-कवचं किमीरवधं, तथा कालकेयवधं; श्री वंचीश्वर की चार कृतियां—रुविमणी स्वयंवरं, श्रम्बरीप वरितं, पींड्रक वधं तथा पूतना मोक्षं; तम्पि की उपर्युक्त तीन; उण्णाई वार्यर के नलचरितं की चार दिन की कथा श्रीर विद्वान् कोयित पुरान का रावगा-विजयं।

विद्वान् तंपुरान का नाम रिव वर्मा था। कहा जाता है कि निम्न-लिखित संस्कृत श्लोक उन्होंने ग्रपनी दस वर्ष की ग्रायु में वनाया था: वितत कुटिल केशं विद्यमानेन्दु लेशं कमल शर विनाशं कालमेघ प्रकाशं वनचरतनुमीशं वैरिगां काल पाशं शुक हरिगा पुरेशं भावये पार्वतीशं।

इन्हें बाल्यकाल से ही सुप्रसिद्ध किव-सम्राट् स्वाति नक्षत्रजात महाराजा ग्रीर इरियम्मन तंपि के साथ रहने का सीभाग्य प्राप्त था। इससे इनके वैदुष्य तथा रिसकता ग्रीर किव-हृदय को विकसित होने का पूरा ग्रवसर मिला।

एक बार महाराजा श्रीर तंपुरान तिरुग्रनन्तपुर नगर के किसी महोत्सव में साथ-साथ जा रहे थे। मार्ग के दोनों पाश्वों के प्रासादों में एकत्र सुन्दरियों को देखकर महाराजा ने कहा:

## राकाशशांक कलितायतमालिकेव सीमन्तिनी वदन-पंक्तिरिहाविभाति ।

श्रथित्—यहाँ स्त्रियों की मुख-पंक्ति शरदपूरिएमा के चन्द्रों से श्राकित माला जैसी दिखलाई पड़ती है।

उन्होंने साथी तंपुरान को ग्राज्ञा दी कि उस श्लोक का उत्तरार्ध वनाय। तंपुरान ने तत्काल इस प्रकार ग्राज्ञा का पालन किया:

## किंचात्र पंकजिंधया मधुपावलीव दूरात्समापतित कामिजनाक्षि पंवित ।

अर्थात्—श्रीर, वहाँ पंकज समभ कर भ्राये हुए भ्रमरों के भुँड के समान कामी-जनों की नयन-पंक्ति भी दूर से पहुँचती है।

महाराजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 'विद्वान्' पदवी प्रदान की। तब से वे 'विद्वान कोयित्तंपुरान' नाम से प्रसिद्ध हो गये। परन्तु रूप भ्रौर रंग के कारण महाराजा उन्हें 'करीन्द्र' भी कहा करते थे।

साहित्य-गुरा भ्रोर संगीत-माघुर्य की हिष्ट से 'रावरा-विजयं' ग्रत्यु-त्तम स्थान के योग्य है। श्रिभनय ग्रीर रंग-प्रयोग के लिए भी यदि इतनी उपयोगी कथा कोई दूसरी हो तो कदाचित् 'नल-चरितं' ही है। श्री नीलकण्ठ में दत्तचित्त होकर धर्मनिष्ठा से राज्य करनेवाले कुबेर के पास जाकर नारदजी रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हैं श्रीर उसे युद्ध में हराकर भगा देने की सलाह देते हैं। परन्तु कुबेर श्रपने भाई से युद्ध करना अनुचित समभते हैं और उसे दुष्कमों से निवृत्त करने के लिए उसके पास एक दूत भेजते हैं। रावण उस दूत की हत्या कर डालता है श्रीर सैन्य लेकर अलकापुरी पर आक्रमण कर देता है। युद्ध में कुबेर को हराकर वह लंका लीटता है श्रीर मार्ग में कैलासपवंत को देखकर अपनी शिवत आजमाने के लिए उसे उठा लेता है। पवंत के हिलने से भयभीत होकर गिरिसुता श्ंकर को उपालम्भ देती हैं श्रीर शंकरजी अपने पादांगुष्ठ से पवंत को दबाकर स्थिर कर देते हैं। रावण के सब हाथ धानी के अन्दर पड़े हुए दण्ड के समान कुचल जाते हैं। श्रीर वह ब्याकुल होकर भगवन्-स्तुति करता है। स्तुति से सन्तुष्ट परमेश्वर उसे चन्द्रहास नाम का खड्ग प्रदान करते हैं और यह आशी-वांद देकर घर भेजते हैं कि "संगर-चातुमं वाले चतुरंग वल के साथ तुम तुंगमोदेन लंका में रहो। तुम्हारा उत्तरोत्तर मंगल हो।"

यही 'रावण-विजय' का इतिवृत्त है। इसमें श्रुङ्गार, वीर, भय भ्रादि सभी रसों का उचित सन्तिवेश किया गया है भ्रीर प्रत्येक रस की भ्रभिनय-भंगी स्रनुभवैकवेद्य है।

प्रत्येक कथा ग्रीर किव के बारे में विस्तार से वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि इस साहित्य-शाखा का पिरपोपए। गतानुगितक न्याय से सुगण्य मात्रा में हुआ है। ग्राधुनिक किवयों ने भी इस प्रकार की रचनाएँ की हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 'दुर्योधन वधं' है, जिसके रचियता हैं प्रसिद्ध भिषग्वर 'वयस्कर मूस्सतु'।

साहित्य श्रीर संगीत में कैरली की प्रगति का निक्षोपल है कथ-किल। प्राचीन काल में इस साहित्य-शाखा की परिलालित करके श्रास्वादन, श्रीभनन्दन श्रादि से प्रोत्साहन देने वाले विद्वत्तंस विरले नहीं थे। एक कथा के श्रीभनय में 'कनकरुचिरुचिरांगिमारे' का भाव हस्तमूद्राभ्रों द्वारा व्यक्त करने में एक नर्तक गलती कर गया। उसके दर्शक एक विद्वन्मिशा ने दूसरे दिन अपने शिष्य से पूछा कि अभिनय ठीक था भ्रथवा नहीं ? शिष्य ने तूरन्त उत्तर दिया—'उन्होंने जो श्रभिनय किया वह 'कनक रुचि रुच्यंगिमारे' (सुवर्णाकी प्रभा जैसे प्रभामय ग्रंगींवाली) का था, 'कनक रुचि रुचिरां-गिमारे' ( सुवर्गं के जैसे सुन्दर अंगोंवाली ) का नहीं। स्पष्ट है कि उस समय शब्दों को यथार्थ रूप में मुद्राश्रों द्वारा प्रदर्शित करने का सुक्ष्म भेद समभने वाले दृष्टागए। विद्यमान थे। कथकिल साहित्य को प्रोत्पाहन देनेवाले राजा-महाराजाओं श्रीर पंडितों की संख्या अनवधि थी। परन्तु आजकल इसकी अवस्था असुयाई नहीं है। इसका मुख्य कारण परिवर्तनशील रुचि है। कम समय ग्रीर कम परिश्रम से भ्रानन्द देनेवाले नाटक-सिनेमा की श्रभिवृद्धि से कथकलि का मन्द प्रकाश में विलीन हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि गीत भीर क्लोकों का अर्थ श्रवणमात्र से समभकर उसके श्रनुसार रंगस्थली में किये जानेवाले नृत्याभिनय को समभने योग्य ज्ञान अद्यतन लोगों में साधारण नहीं है। प्रोत्साहन कम होने से भ्रम्यास करने की इच्छा भी कम होने लगी है। इस अभिनय-कला को देखकर भ्रानन्दास्वादन करने के लिए पूर्व-तैयारी की आवश्यकता बहुत है। एक तो उस कथा के साहित्य से पहले परिचय कर लेना आवश्यक होता है, दूसरे संगीत-ज्ञान भीर मुद्रा तथा अभिनय की रीति का ज्ञान भी अनिवार्य है। इसके श्रतिरिक्त नाट्च के सभी श्रंगों का परिचय भी होना चाहिए। वर्तमान समय में मनोरंजन के लिए इतना समय व्यय करने को कितने लोग तैयार होते हैं ? ऐसी स्थिति में उस कथकली का प्रचार, जो पहले विद्वत्सभात्रों के मनोरंजन का साधन था, यदि मन्द पड़ गया तो इसमें ग्राञ्चर्यं क्या ?

कैरली श्रीर केरलीय जनता के ऊपर से संस्कृत का उन्माद घट जाने के कारण भी कथकिल का प्रचार घटने लगा है। यदि केरलीयों के पाइचात्यानुकरण श्रीर ग्रम्यास-पराङ्मुखता के कारण यह मनोहर कला काल-यवनिका में अन्तिहित हो जाये तो अति शोचनीय होगा। परन्तु, यह स्मरागीय है कि महाकिव वल्लतोल नारायण मेनोन के प्रयत्नों से इस नृत्यकला का पुनरुज्जीवन हो रहा है। श्राशा करना अनुचित न होगा कि उनके प्रयत्न से केरल के प्रसिद्ध नट अपनी इस नाट्यकला को लेकर साहित्य में पनः अपना स्थान बना लेंगे।

## हास्य-साहित्य के उपज्ञाता कुञ्चन् नम्पियार

मोहन प्रभात की अरुए किरए के पहले लम्बी रात होना स्वाभा-विक है। इसी प्रकार तुञ्चत् गुरुवर्य (रामानुजन् एडुतच्छन्) की स्वर्गति के बाद केरल के साहित्य-ग्रन्तरिक्ष में जो ग्रन्धकार छाया वह भी लम्बा था। इस अन्तराल निशाकाल में टिमटिमाते कई नक्षत्र पाये जाते हैं। संस्कृत के प्रभावाधिक्य के कारण इस समय में केरल भाषा का भाषात्व संस्कृत पद-प्राचुर्य में अन्तहित हो गया भीर कथकलि साहित्य की वर्धना से साहित्यमय संगीतकला का नृत्यकला से अनिन्दा-सुन्दर सम्बन्ध जुड़ गया था; परन्तू इस सब के फलों का ग्रास्वादन तो सीभाग्य-मंदिरों भीर उच्च भट्टालिकाओं में ही सम्भव था। पांडित्य भीर हस्त-मुद्राभ्रों का ज्ञान श्रादि जिनको सिद्ध नहीं था, उनको कथकलि का रसास्वादन सूलभ नहीं था। ग्रीर उसका रंगमंच भी पण्डितों-ब्राह्मण्-वरेण्यों के मठों या राजमहलों के श्रांगनों में ही बनता था। फलतः साधारण जनता इस प्रकार की विनोद-कलाश्रों से दूर ही रह गई। उसकी कला-तृष्णा को शान्त करने योग्य कोई भी प्रस्थान नहीं रहा। कथकलि-साहित्य के उत्कर्ष-बोध के साथ-साथ ही इतर साधारण विनोद-कलाग्रों का ग्रपकर्ष-बोघ भी बढ़ता गया। इससे जो संघर्ष ग्रवश्यंभावी था सो हुग्रा। इस संघषंरूपी क्षीराब्धि-मथन से निकला श्रमृत है 'तुल्लल' नाम का साहित्य-कलामय प्रस्थान । इसके उपनेता थे रसिक-वरेण्य 'कलक्कत्तु कुञ्चन नम्पियार'।

निम्पयार के जीवन के सम्बन्ध में जो थोड़ी-बहुत निश्चित जान-

कारी प्राप्त है उससे ही हमें सन्तोष मान लेना होगा। इनका जन्मस्थान श्री विल्वाद्रि के समीप 'किल्लिक्कुरिव्शि' (ग्रथवा शुकपुरं) नामक ग्राम था। वहाँ एक साधारए। अन्तराल वर्ग के परिवार में एक नंडियार के (नंपियार की स्त्री नंङियार कहलाती है) एक नम्पूर्तिर व्राह्मण से एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुम्रा, जिसने भ्रागे चलकर कुञ्चन् नम्पियार के नाम से प्रसिद्धि पाई। इनके जन्म के बारे में अनेक ऐतिह्य प्रसिद्ध हैं। उन सव का सार इतना ही है कि कुञ्चन् निम्पयार किसी पंडित ब्राह्मण् के अनु-ग्रह से उत्पन्न हुए किसी एक नंडियार के पुत्र थे। कुञ्चन् निम्पयार का श्रसाधारण वाग्विलास ग्रीर प्रतिभा इन ऐतिह्यों को सार्थक बनाती है। वाल्यकाल में योग्य गुरुजनों से विद्या प्राप्त करने के परचात निम्पयार अपने देश के राजा श्री देवनारायरा के आश्रय में राजकवि वनकर प्रख्यात होने लगे। कोलस्वरूपं तथा वेगा।ट्टुस्वरूपं नामक दो राजाश्रों के ग्राश्रय में भी इन्होंने कुछ, वर्ष बिताये थे। इनकी कविताश्रों में 'द्रोगांपिल्ल भ्राचार्य', 'उण्गि रिव कुरुप्पु' श्रीर एक ब्राह्मण ग्रुरु, इस प्रकार तीन गुरुवर्यों की वन्दना पाई जाती है। इसी प्रकार समय-समय पर ये जिन-जिन राजाश्रों की प्रसाद-छाया में रहे उनकी स्तुति भी इनकी तत्कालीन रचनाश्रों में मिलती है।

कुञ्चन् की कृतियों से जो प्रमाण मिलते हैं उनके ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्य तिरुचितांकूर में चेम्पकशेरी राज्य की केन्द्र नगरी 'ग्रम्पलप्पुड़ा' उनके जीवन-मध्याह्न की ग्राश्रय-स्थली थी ग्रीर वे ग्रपनी सायाह्न-दशा वेणाट्दु राजा के ग्राश्रय में व्यतीत करके ग्रन्त्यकाल में स्वदेश को ही जीट ग्राये थे।

परिहास-रिसकता निम्पयार का जन्मसिद्ध गुण था। उनके वारे में केरलीय जनता के बीच प्रसिद्ध कहानियाँ इसी निर्णय को प्रमाणित करती हैं। कुंचन की किवताओं का श्रघ्ययन करने के पहले उनके अन्तर्गत गुण का अवलोकन कर लें। इस किववर्य का वाल्यकाल अपने जन्मदेश में ही शास्त्राघ्ययन में बीता था। युवावस्था में ये छोटी-मोटी

किताएँ संस्कृत में रचा करते थे। किन्तु इनकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा इससे सन्तुष्ट नहीं हुई। घीरे-घीरे इनकी कवनशिवत ग्रीर रिसकता ग्रासपास के लोगों को ज्ञात होने लगी। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई कि इनके किवता-पुष्पों का सौरम राजमहल में प्रविष्ट हुग्रा। कहा जाता है कि उस समय ग्रम्पलप्पुड़ा की राजसभा में एक परदेशी ब्राह्मण्य शास्त्री ग्रा गये। उन्होंने केरलीय विद्वानों का ग्राह्मान किया। राजा की विद्वत्सभा के ग्रध्यक्ष कुञ्चन् के ग्रुष्ठ भट्टतिरि थे। श्रतएव भट्टतिरि को ही शास्त्री का ग्राह्मान स्वीकार करना पड़ा। कई दिन के विवाद के पश्चात् भी किसी की जय-पराजय निश्चित नहीं हो पाई। राजा को शंका होने लगी कि कहीं हमारे विद्वानों को नीचा न देखना पड़े। उन्होंने प्रकाश्य रूप में कहा—"ग्राप दोनों का निर्ण्य वादिववाद से होना सम्भव नहीं दीखता, इसलिए ग्राप दोनों ग्राज रात में हो बारह सर्ग वाला एक-एक काव्य मिण्-प्रवाल भाषा में बनाकर कल प्रातःकाल प्रस्तुत की जिए। इन काव्यों के ग्रुण-दोष से भ्रापकी श्रवरोत्तरता का निर्ण्य हो जायगा।" दोनों को राजाज्ञा स्वीकार करनी ही पड़ी।

शास्त्रीजी को काञ्यकला की छाया भी न लगी थी। वे घर जाकर माराम से सो गये। परन्तु भट्टितिर का मन मारमाभिमान की हानि के डर से भर गया। जब वे विषाद-मग्न होकर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य कुञ्चन् निम्पयार मा रहा है। उनका हृदय खिल उठा और उन्होंने कहा—"वत्स, तेरा माना मेरी भाग्य-शिवत मौर तेरी गुरुमितत का परिचायक है।" बाद में उन्होंने अपने ऊपर माये संकट का सारा विवरण सुनाया। कुञ्चन् का उत्तर इतना ही था—"बारह सर्ग में अकेला तो नहीं लिख पाऊँगा। माप ग्यारह लोगों को मेरे साथ दीजिए।" गुरु ने अपने शिष्यों में से ग्यारह समर्थ लेखकों को जगाकर कुञ्चन् के पास मेजा। कहा जाता है कि कुञ्चन् एक-एक सर्ग का एक-एक स्लोक उन ग्यारह लोगों को लिखवाते गये और एक सर्ग स्वयं लिखते गये। इस प्रकार प्रातःकाल, सूर्यं की किरणों के निकलने से पूर्व

ही, 'श्रीकृष्णचरित मिण-प्रवाल काव्य' लिखकर तैयार हो गया। जागने पर गुरुवर्य के चरणों में वह पूर्ण काव्य समिपत कर देने का भ्रादेश दे कर कुञ्चन् वहाँ से चले भी गये। कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि भट्ट-तिरि की जीत हुई ग्रीर शास्त्रीजी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए स्वधाम को लीट गये।

यह 'श्रोकृष्णचिरतं' मलयाल साहित्य की काव्यशाखा की एक अनुपम निधि है। इसमें ऐसी अशुद्धियां और असावधानी के दोष भी मौजूद हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यह द्रुत कविता है। श्रीकृष्ण की पवित्र जीवनी लेकर रचा हुआ यह काव्य तब से आज तक केरल के बच्चे-वच्चे के रसनाय में विलसित है। इसकी रचना से कुञ्चन् नम्पियार अम्पलप्पुड़ा-नरेश की विद्यत्सभा के सर्वमान्य अलंकार वन गये। जब तक चेंपकश्शेरी राज्य तिस्वितांकुर में विलीन नहीं हुआ तब तक वे वहीं रहे। उसके पश्चात् कुछ समय तिस्त्रजनन्तपुरं में भी राजा के आश्रित होकर रहे थे।

श्रपने किवत्व-वैभव तथा सम्भाषण-चातुर्य से निम्पयार सर्वदा लोकिप्रिय हो रहे। प्रत्येक स्थान पर 'हंसो-हंसाग्रो' इनकी नीति थी। जो इनके शत्रु वने उनकी कुशल नहीं रही। ये उनका परिहास कर-कर के उन्हें विवश करके छोड़ते थे। इनके प्रतिभा-विलास श्रीर हास-रिस-कता के कारण राजसभा में इनको मुख्य स्थान ही मिलता था। इससे श्रन्य विद्वानों को ईप्या होना स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में किवकुलगुरु कालिदास श्रीर राजा मोज के समान कुञ्चन् तथा श्री देवनारायण महाराज के सम्बन्ध में भी श्रनेक कहानियां प्रसिद्ध है। एक यह है:

चम्पकरशेरी राज्य की राजधानी भ्रम्पलप्पुड़ा में श्रीकृष्णा का जो मन्दिर है वह समस्त केरल में प्रसिद्ध है। वहां का मुख्य नैवेद्य ३६० सेर दूध और ३६० सेर चीनी से बनाया हुग्रा पायस होता था। प्रतिदिन नैवेद्य होने के उपरान्त प्रसाद के रूप में इस पायस का थोड़ा-सा भाग राजमहल में भेजा जाता था। वह भोजन के समय महाराजा भीर उपस्थित विद्वानों को बाँटा जाता था। एक दिन राजा के मन में श्राया

कि कुञ्चन् की विशेषता इन अवसर-सेवी विद्वानों को भी बताई जाय। इसलिए जब पायस पत्ते में परोसा गया तो राजा ने मुँह बनाकर कहा— 'यह कुछ खराब मालूम होता है, विचित्र कड़वापन है इस पायस में।" राजा के मुँह से यह निकला नहीं कि शेष सभी लोगों ने अपने-अपने हाथ खींच लिये और सब वही बात दुहराने लगे। परन्तु हमारे कुञ्चन् तो बिना कुछ कहे खाते गये। इस पर राजा ने पूछा— "कुञ्चन्, क्या इस पायस का कुछ विचित्र स्वाद नहीं है?" कुञ्चन् शान्त भाव से विनय के साथ बोले— "जी महाराज, है तो सही; परन्तु यह विचित्र स्वाद मुक्ते तो पसन्द है, क्योंकि दूध और चीनी का है न?" ये शब्द कह कर वे फिर स्वाद से खाने लगे। राजा हैंस पड़े और शेष लोगों ने शरमाकर शिर नीचे कर लिये।

सच बोलने में इन्हें कहीं भी कोई संकोच नहीं होता था। इसी प्रकार की एक कहानी तिरुग्रनन्तपुरं के सम्बन्ध में भी मशहूर है। श्री वीर मातंण्ड वर्मा के नाम से प्रख्यात वहाँ के ग्रित पराक्रमी राजा ने वहाँ के पद्मनाभ महामन्दिर में एक दीप-स्तम्भ बनवाया। जिस दिन उस महान् दीपक का उद्घाटन हुग्रा, महाराज भी अपने विद्वत्-परिवार के साथ देव-दर्शन के लिए गये। वहाँ उन्होंने सभी कवियों से कहा कि इस दीपक के बारे में एक-एक श्लोक बनाएँ। सभी ने सुन्दर-सुन्दर ग्रलंकारों से परिपूर्णं कविताएँ बनाईँ। कुञ्चन् निप्यार चपचाप खड़े थे। महाराज ने ग्रन्त में उत्तर हिंसकर पूछा—"क्यों कुञ्चन्, कुछ बोलोगे नहीं?" कुञ्चन् ने उत्तर दिया:

दीपस्तम्भं महाइचर्यं, नमुक्कुं किट्टएां पएां, इत्यर्थं एषां क्लोकानाम् श्रल्लतोनुं न विद्यते ।

अर्थात्, दीपस्तम्भ महा आश्चर्यकारक है, यह बताने वाले इन सब श्लोकों का अर्थ केवल इतना ही है कि हमें भी पैसा मिले।

राजा ने इस स्पष्टवादिता से प्रसन्त होकर उनको सम्मानित किया। सम्भाषरा-चतुर व्यक्तियों की वाक्-रसिकता उनके शब्दों में होती है। मलय-भाषा के कवि-केसरी का वाग्वैशिष्ट्य समक्तने के लिए उन शब्दों का श्रर्थ-स्वारस्य समक्तना ग्रावश्यक है।

पहले कहा जा चुका है कि निम्पयार ने अपना बहुत-सा जीवन अमरा में बिताया। कभी कोट्टयं, कभी अम्पलप्पुड़ा, कभी तिरुअनन्तपुरं—इस प्रकार वे घूमते ही रहते थे। एक बार वे तिरुअनन्तपुरं में आये और वहाँ मन्दिर में दर्शन के लिए गये। मन्दिर के पुजारी ने, जिसे भाषा में 'निम्प' कहते हैं, उनसे पूछा—"आर ?" अर्थात्, "तुम कौन ?" उन्होंने उत्तर दिया—"निम्पआर।" निम्प ने समक्षा कि आगन्तुक मेरा अपमान कर रहा है। यह असम्भव भी नहीं था कि परिहासप्रिय कुञ्चन् ने कुछ विनोद करने की हिष्ट से ही यह उत्तर दिया, जिसका अर्थ यह भी हो सकता था कि "निम्प कौन है ?" (निम्प आर?) पुजारी ने रुष्ट होकर महाराजा के पास शिकायत की। महाराजा ने कुञ्चन् को बुलाकर पूछा तो उत्तर मिला:

निम्प ब्रारेन्तु चोदिच्चु, निम्पब्रारेन्तु चोल्लिनेन । निम्प केट्ट्य कोपिच्चु, तंपुराने ! क्षमिक्कर्णे ॥

श्रर्थात्, निम्प ने पूछा—''ग्रार ?'' (कौन ?) मैंने उत्तर दिया— "निम्पिश्रार।" निम्प सुनकर रुष्ट हो गये। महाराज, क्षमा कीजिए!

तम्पुरान (महाराजा) ने यह सरल, सुन्दर, रसिक वाग्विलास सुनकर कुंचन् को उलटे पारितोषिक दिया।

राजभवन से विशेष सम्मानित कवियों, कलाकारों, पण्डितों म्रादि को नित्य व्यय के लिए' निश्चित मात्रा में चावल-दाल भ्रादि सामान मिलता था। निम्पयार के नाम भी सवा दो सेर चावल भ्रौर तदनुसार भ्रन्य सामान निश्चित था। एक दिन यह सब बांटने वाला 'पण्डाला' (भंडारी) कहने लगा — "सवा दो सेर नहीं, दो सेर ही चावल निश्चित है।" इस कलह में दुपहर के दो बज गये। जब देखा कि भंडारी टस-से-मस नहीं होता तो निम्पयार ने सीधे महाराजा-पाश्वं में भ्रपनी शिकायत इस प्रकार पहुँचा दी: रण्डे कालेन्तु किल्पच्चु, रण्डे कालायि नेरवुं। उण्डो कालेन्तु पण्डाल, उण्डिल्लिन्तित्रनेरवुं।

भ्रथित्, भ्रादेश मिला था कि 'रण्डे काल्' (सवा दो) मिले । भ्राज समय भी 'रण्डे काल्' (पाव दो) हो गया । पण्डाल भ्रव तक पूछ ही रहे हैं-'काल्' (पाव) कहाँ है ? भ्रव तक खाना नहीं खा सका ।

कहना भ्रावश्यक नहीं कि निर्एाय निम्पयार के पक्ष में ही रहा।

इस प्रकार उनकी वाग्मिता, सरस्वती-प्रसाद तथा परिहास-प्रियता के कितने ही उदाहरण सुनने को मिलते हैं। एक बार देश-पर्यटन करते कोलस्वरूप (कोल राज्य) में पहुँचे। वहाँ उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने यह श्लोक लिख कर राजा के पास भेज दिया:

> कोल-भूपस्य नगरे वासरा हरिवासरा। मशकैर्मकुर्णैश्चात्र रात्रयः शिवरात्रयः।

श्रर्थात्, कोल भूप के नगर में दिन तो हरिवासर हैं—उपवास से बीतते हैं, ग्रीर रात्रियां मच्छरों ग्रीर खटमलों के कारण शिवरात्रि हैं—जागरण में बितानी पड़ती हैं।

राजा हो या कोई साधारए व्यक्ति, दोष दिखा तो सामने बोलने में ये संकोच नहीं करते थे।

एक बार तिरुवितांकुर के महाराजा निम्पयार से किसी कारण-वंश ग्रप्रसन्त हो गये। उन्होंने इन्हें सामने ग्राने से मना कर दिया। राजप्रसाद का ग्राश्रय नष्ट हो जाने पर इनका जीवन भी कष्टमय हो गया। जब स्थिति ग्रसह्य होने लगी तो इन्होंने निम्न ग्राशय का रुलोक लिखकर राजा को भेज दिया:

"तुम, हे राजन्, सज्जनों से पूज्य हो, मैं भी शत्रु लोगों के दण्डों से पूज्य हूँ। तुम्हारे लिए आरोहरण करने को वाररण (हाथी) है, मेरे लिए भी राजमन्दिर में आने को वाररण (मनाही) है। तुम्हारा विश्व-भर में कोई अरि (शत्रु) नहीं है, मेरे घर में भी खाने के लिए अरि

(चावल) नहीं है। तुम्हारी सेवा करता-करता में भी तुम्हारे बराबर हो गया हुँ।"

यह श्लोक देखते ही राजा ने निम्पयार को फिर से राजसभा में स्थान दिया श्रीर वे इनका पूर्वीधिक ग्रादर करने लगे।

यही सामर्थ्यं निम्पयार की किवता में भी अनर्गल प्रवाहित होता विखाई देता है। वे प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक घटना का इस तन्मयता, के साथ चित्रण करते हैं कि पाठक या श्रोतागण उसे अपने सामने देखने लगते हैं।

निष्पार ने संस्कृत तथा भाषा में अनेक रचनाएँ की हैं। 'चाएाक्य-सूत्रं', 'कृष्णार्जु न-विजयं', 'श्रीकृष्ण-चरितं', 'पंचतन्त्रं', 'शिवपुराण्ं', 'एकादशी माहात्म्यं', 'विष्णु गीता', 'भारतं पितन्नालु वृत्तं', 'पत्तुवृत्तं', 'शीलावती', 'सोमवार माहात्म्यं' आदि पद्य-कृतियों के अलावा स्त्रियों के लिए 'कैंकोट्टिक्कली' नामक नृत्य-विशेष के उपयोगी असंख्य गीतों का भी निर्माण उन्होंने किया है। परन्तु उन्हें केरल-भाषा और केरलीय जनता के हृदय-पद्मासन पर विराजित कराने का गौरव उनके 'तुल्लल' को ही प्राप्त है।

यह 'तुल्लल' क्या है ? मलयाल भाषा में 'तुल्लल' शब्द का अर्थ है—'द्रुत गित से पाद-चालन व ताल के साथ किया जाने वाला नृत्य-विशेष।' इसकी उत्पत्ति के विषय में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक वार अम्पलप्पुड़ा के श्रीकृष्ण-मन्दिर में 'चाक्यार-कृत्' हो रहा था। 'नम्प्यार' जाति का काम है मन्दिरों में पाणि-वादन करना। इसी काम के कारण नम्प्यार-वंश के पर्याय के रूप में 'पाणिवादन' शब्द भी प्रचलित है। जब मन्दिरों में चाक्यार 'कूत्तु' वोलने लगते हैं तब 'मिड़ावु' नाम का वाद्य बजाना भी नम्प्यारों का काम होता है। उस दिन किसी कारण से रोज का वाद्यकार उपस्थित नहीं था। अतएव कुञ्चन् को उस दिन का काम निभाने का आदेश मिला। चाक्यार पहले गाकर सुनाता है वाद में नम्प्यार वाद्य बजाता है। उसके बाद चाक्यार अपना व्याख्यान और अभिनय शुरू करता है। जब वह समाप्त होता है तब दूसरा खण्ड गाता है भ्रीर फिर श्रभिनय के साथ व्याख्यान होता है। गानों के बीच के समय में, जो बहुत ही लम्बा होता है, निम्पयार को चुपचाप बैठना पड़ता है। जिस दिन कुञ्चन् की बारी थी, वे इस बीच के समय में बैठे-बैठे सो गये। कथा के बीच में चाक्यार ने इस ग्रसावधानी के लिए निम्पयार का बहुत परिहास किया। 'कूत्त्' बोलने के समय चाक्यार को कुछ भी बोलने का अधिकार होता है। इसलिए यह परिहास सह लेने के सिवा निम्पयार को कोई चारा नहीं था। परन्तु इतना श्रपमान सह लेना भी कुञ्चन् के लिए सम्भव नहीं था। इसका फल दूसरे दिन जनता को दिखाई दिया। मन्दिर में जब चाक्यार का 'कूत्त्' श्रारम्भ होने का समय हुआ तब मन्दिर के पीछे के 'कलित्तट्ट्र' (जन-साधारण के बैठने के लिए एक प्रकार का मंच, जो प्रत्येक मन्दिर के पास होता है) के ऊपर एक विशेष कलाकार वेश-विधान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। शिर में किरीट, गले में स्फटिक मालाएँ, अंगों में पूग-पुष्पों से बने अलंकार, चन्दनादि का लेपन और पूग के पत्तों से बने वस्त्र ग्रादि-इस प्रकार विवित्र रूप से विभूषित कुञ्चन् निम्पयार प्रभिनय के लिए सन्तद्ध होकर वहाँ खड़े थे। इस विचित्र रूप से ग्राकषित होकर जन-समुदाय उसी ग्रोर उमड़ पड़ा। जब सभा सज्जित हुई तो ताल तथा स्वरों के लय के साथ नया नर्तक गाने लगा :

"मत्त हाथियों के कुल को नष्ट करने वाले, महागिरि जैसे विशाल हाथी का रूप लेकर उमाकान्त श्री महादेव हथिनी का रूप धारण की हुई उमादेवी के साथ जब पर्वतों की छाया में केलि कर रहे थे, उस समय, सारे संसार के पुण्य-फलों के एकत्र होने से जो बालक—श्री गर्णेश्वर—उत्पन्न हुए थे, वे इस समय मेरी सहायता करें ! मेरे इस खेल में जो बाधाएँ श्रायें उन्हें वे ही विघ्नेश्वर दूर करें। मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ!"

इस प्रकार गराश्वर. सरस्वती भ्रादि देव-देवियों की वन्दना के वाद अपने गुरुजनों को प्रिणाम और उनकी स्तुति आदि करके निम्पयार सीगन्धिका-हरएा की कहानी स्वयं गाकर श्रमिनय करने लगे। कुञ्चन् की सरल-सुन्दर भाषा श्रोर उसके साथ सरलता से समभ में श्रानेवाला श्रभिनय. ताल-मेल श्रादि सब इतना श्राकर्षक श्रीर विनोदमय था कि जनता चाक्यार श्रीर उनकी कथा को भूल गई श्रीर मन्दिर में 'पाठकं' सुनने को एकत्र हुए लोग भीमसेन तथा हनुमान के वार्तालाप श्रीर कल्याग-सौगंधिक पुष्प के हरगा की कथा को सोच-सोचकर, हँस-हँस-कर अपने घरों को लौटे। यही कल्याएा-सौगन्धिक तुल्लल-कथा 'तुल्लल' नाम के नये प्रस्थान का प्रथमोपहार थी। उस दिन से नम्पियार के 'तुल्लल' ने जन-समुदाय के हृदय में भ्रपना स्थान बना लिया। सब मिलाकर उन्होंने चौंसठ 'तुल्लल'-कथाएँ रचीं। तुल्लल की रचना; वेशविधान, श्रभिनयरीति श्रादि सभी कुंचन की देन हैं। यह सब इतना मनोरंजक श्रीर प्रसादमय था कि थोड़े ही समय के अन्दर यह कला समस्त केरल में व्याप्त हो गई श्रीर श्राज तक उतनी ही श्राकर्षक तथा स्थिर बनी है।

सारांश यह है कि चावयार श्रीर निम्पयार के पारस्परिक संघपं के फलस्वरूप इस मुन्दर कला का जन्म हुग्रा। चावयार ने निम्पयार का ममं-भेदी परिहास किया, श्रीर जनके 'पाठक' को सुनने वाले लोग ही न रहें, ऐसा जपाय करके निम्पयार ने दूसरे ही दिन बदला चुका दिया। इस कहानी में तथ्य किस मात्रा में है यह निर्ण्य करना कठिन है। कदाचित् केवल इतना कहना श्रसंगत नहीं होगा कि किसी चावयार के साथ कुञ्चन् निम्पयार का मत्सर 'तुल्लल-प्रस्थान' का तात्कालिक निमित्त बना। किन्तु यदि हम यह कहें कि एक दिन प्रातःकाल जब चावयार से श्रप्रसन्न होकर निम्पयार रंगमंच में चढ़कर खड़े हो गये तब बीरमद्र की जटा से कृत्तिका की उत्पत्ति के समान 'तुल्लल' के लिए सब श्रावश्यक साधन-सामग्री उपस्थित हो गई, तो यह टीक

नहीं होगा। इसलिए 'तुल्लल'-प्रस्थान की उत्पत्ति की गवेषणा म्रन्य दिशाम्रों में करना म्रावश्यक है।

तुललल के बारे में सोचने पर तीन बातें मन में आती हैं—उसका वृत्त-बन्ध, उसकी कविता-रीति और उसका प्रचुर प्रचार। उसमें तीन वृत्त दिखाई देते है—शीतंकन्, परयन् और ओट्टन। पहले दोनों कुछ मन्द गाने योग्य और तीसरा शीघ्र गित में गाने योग्य मात्रा-वृत्त हैं। छन्दशास्त्र की कसौटी पर चढ़ाने पर स्पष्ट मालूम हो जायगा कि श्रोट्टन-तुल्लल के वृत्त संस्कृत के तरंगिणी वृत्त से भिन्न नहीं हैं। गाने की रीति से यह श्रक्षर-वृत्त नहीं, मात्रा-वृत्त मालूम होता है। इसी प्रकार शेष वृत्तों का श्रव्ययन करने से भी मालूम होता है कि तुल्लल में प्रयुक्त वृत्त नथे नहीं हैं। केरल में प्रचलित वृत्तों को ही रसानुरूप स्वीकार करके निम्पयार काम में लाये हैं। सभी वृत्त केरलीय जनता के चिर-परिचित हैं। इतना ही नहीं, किसी-न-किसी रूप में सभी लोग उनको थोड़ा-बहुत गा भी लेते हैं।

कथा-वस्तु भी निम्पयार ने जनता का मन जानकर ही चुनी है।
पिण्डत तथा पामर, कुचेल तथा कुबेर आदि भेद को दूर करके सर्वसामान्य को रुचिकर होने योग्य इतिवृत उन्होंने पुराग्य-कथाओं से ही
सुन लिये। उनकी सब कथाएँ रामायगा अथवा भारत से ली गई हैं।
परन्तु वही कथाएँ जब निम्पयार के मुख से अनर्गल धारा बनकर
प्रवाहित होती हैं तब उनके प्रसाद तथा माधुर्यमय गान के साथ जनता
के हृदय ताल मिलाकर आनन्द-नर्तन करने लगते हैं। भाषा की सरलता,
प्रवाह और सुगमता अनुभवैकवेद्य है। यही कारग्य है कि तुल्लल के गाने
सभी को रुचिकर बन गये हैं। उस समय जो लोकगीत आदि रचे जाते
थे वे साधारग्य लोगों को आकृष्ठ करने योग्य नहीं थे। कथकिल आदि
अभिनय-गीत पण्डित-वरेण्यों की ही समक्ष में आते थे। परन्तु तुल्लल
में मध्यमं रीति का अवलंबन किया गया और वह आशय-पौष्कल्य
तथा भाषा-सींदर्य आदि के कारग्य सब का लालना-पात्र बन गया।

पौराणिक इतिवृत्तों को सर्वसामान्य के आस्वादन के योग्य बनाने का प्रथम प्रयत्न "चाक्यार कूत्तु" में हुआ था। परन्तु वह मन्दिरों के अन्तर्गृ हों तक ही सीमित रहा। कथकिल अपनी हस्त-मुद्रा और संस्कृत पद-निष्ठा से पण्डितों की सम्पित रह गई। इन दोनों की किमयों को निकालकर, गुणों को एकत्र करके, विनोद-रस में लपेटकर सहृदय हृदयाह्लादन करना ही निम्पयार का उद्देश्य था। उन्होंने अपना उद्देश्य अपनी ही भाषा में गाया है:

"भटजनों के बीच उनके पटयिंग (विनोद-युद्ध) के लिए सुन्दर-सरल केरल भाषा ही योग्य है।"

"मलयाल भाषा और संस्कृत दोनों का मुक्ते अभ्यास है और दोनों में एक-सी प्रौढ़ भाषा में काव्य-रचना कर भी सकता हूँ। परन्तु इन भटों में, जो सर्वसामान्य के प्रतिनिधि हैं, संस्कृत समक्षने की शक्ति नहीं है। इसलिए कुछ कमी या दोष रह जाय तो भी भाषा में ही बोलूँगा।"

विनोद और विज्ञान को क्षीर-नीर न्यायेन मिलाकर पण्डित तथा साधारण जन दोनों के समभने योग्य एक नई शैली आरम्भ करने की हिम्मत निम्पयार ने प्रदिश्तित की। इस नये प्रस्थान के शीघ्र और प्रचुर प्रचार का मुख्य कारण इन किवताओं में आपादचूड़ प्रत्यक्ष होने वाला हास्यरस है। निम्पयार या तुल्लल नाम सुनते ही प्रत्येक केरलीय का मन खुलकर हँसने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी चारों और सदा दीख पड़ने के कारण सुपरिचित आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्ति अयवा जनता का प्रतिबिम्ब हास्यरसमय भाषा में जब सामने आता है तब उसके प्रति आकर्षण होना अनिवायं है। सामयिकता, जीवन-रीति और केरलीयता ही 'तुल्लल' की मुख्य विशेषताएँ हैं। उस समय तक जन-सामान्य के जितने भी साहित्य प्रस्थान थे उन सभी का एकीकरण है तुल्लल। निम्पयार ने कथकिल के वेश-विधान, अभिनय-रीति के सरल ग्रंश, केरलीय गीतों के वृत्त, तथा गान-रीति आदि लेकर और उन्हें वीर-रस एवं मक्ति-सन्देश के साथ, जो केरलीय साहित्य के दो

विशेष स्वभाव है, मिलाकर, उनमें अपनी विनोदमय भाषा का पुट्रपाक देकर, जनता के आस्वादन के लिए प्रस्तुत किया। उनके विनोद-रस अथवा हास्यरस के दो अविभाज्य घटक हैं—परिहास तथा विमर्श। इन दोनों के सजीव होने के लिए समानकालीन जीवन की छाया ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस सब को एक स्थान पर पाकर केरलीय जनता अपने को और अपने शत्रु-मित्र, परिचित-अपरिचित सभी को निम्पयार के कविता रूपी दंग्ण में देखने लगी। यही कारण है कि तुल्लल-प्रस्थान तड़ित के समान अप्रतीक्षित रूप में आविभूत होने पर भी अनु-नक्षत्र के समान स्थिर-प्रभा के साथ विद्यमान है।

निम्पार का हास्य देखते ही हमें उनकी निरंकुशता का भी अनुभव होता है। कवित्व उनके हाथ में केवल एक खिलीना मालूम होता है। हास्यरस की स्राधारशिला है वैजात्य प्रथवा वैरूप्य का बोध । इसलिए साघारणतः परिहास की तह में विद्वेष या श्रसहिष्ण्ता का भाव छिपा हुश्रा दिखलाई पड़ता है। किन्तु निम्पयार के हास्य का आस्वादन करते हुए हमें विद्वेष की भावना से अधिक मनुष्य-समुदाय की दुवंलता श्रों के प्रति एक दयाभाव की अनुभूति होने लगती है। विमर्शन की रुक्षता के साथ ही हास्य की प्रसन्तता भी दृष्टिगोचर होती है। सभी वैरूप्य भ्रीर सभी दुर्वलता देखकर 'हाय बेचारा !' कहते हुए हंसकर उसे सुधारने का प्रयत्न करने का सजीव उदाहरण है निम्पयार का तुल्लल कथा-समूह। , कवि का परिहास समुदाय के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं। प्रत्येक जाति श्रीर प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके विषय में निम्पयार का श्रमिप्राय निश्चित श्रीर सुव्यक्त है। उस धर्म से व्यतिचलित होनेवाला कोई भी हो, उनके हास्य का लक्ष्य बनने से बचता नहीं। के रल की दो मुख्य जातियाँ हैं, नायर तथा पट्टर (तिमल ब्राह्मण्)। नायर का काम क्षत्रियोचित देश-रक्षा भ्रौर वीरोचित जीवन है। उधर, ब्राह्मण को. चाहिए वेद-शास्त्रादि का ग्रध्ययन-ग्रध्यापन ग्रीर ब्रह्मज्ञान में विलीन-चित्त होकर रहना। निम्पयार के समय में ये दोनों जातियाँ श्रतिकाय

ग्रध:पितत हो चुकी थीं। इसिलए मौके-बेमौके इन दोनों को परिहास-शरों से विदीएं करने में निम्पयार ने कभी कमी नहीं की। किन्तु उनका परिहास किसी व्यक्ति के नहीं, व्यक्तियों में भरे हुए दोषों के प्रति है। उदाहरए के लिए धन-तृष्णा में निमग्न ब्राह्माणों की वर्णना देखिए:

"ब्राह्मणों को पैसे की याद ग्राते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं युवा बन गये हों। काशी के ग्रागे भी एक पैसा मिले तो वहाँ तक दौड़ लगाने को तैयार हैं। ग्रठत्तर वर्ष पूरे किये हुए एक बूढ़ा यह जा रहा है। थाल जैसा चमचमाता इसका गंजा शिर सूर्य की किरणों से ऐसा गर्म हो गया है कि ग्रव भड़भूँ जा के भाड़ के समान उस पर एक मुट्ठी धान की लाई भून सकते हैं। छाता तो है नहीं, एक लाठी है; उस पर बल देकर, भुक-भुककर, खाँस-खाँसकर, धूल में स्नान करके, ग्राखिर यहाँ तक पहुँचा है। यदि इसकी बिना एक पैसा पाये चला जाना पड़ा तो इसके जलते दिल से निकलनेवाली शाप-वाणी कोसल राज्य को ही भस्म कर डालेगी।"

दूसरे स्थान पर कहते हैं:

"प्रतिग्रह शब्द सुनते ही नंपूर्तिर एक दिन में पचास मील चलने के लिए तैयार हो जाता है। 'वारं' नाम का मंत्र-जाप पूरा होने पर जैसे ही कलश का समय ग्राया, कि तीन सौ नंपूर्तिर वहाँ छाता-थैली समेत पहुँच जाते हैं।"

इसी प्रकार नायर जाति को भी भी हता, स्वार्थपरता, निल्लंजिता आदि दुर्गु एगें के आगार बनने के लिए कुञ्चन् ने मन भर के सुनाया है। मापिला (ईसाई), अम्पलवासी (वारियर, पुतुआल आदि जातियां) इत्यादि भी इस महान् किव की रसना के आक्रमण से बचे नहीं। जहाँ-जहाँ अवसर मिला, इन्होंने अपने हृदय में भरा रोष प्रकट कर दिया। इन्होंने स्वयं ही अपने इस तीव परिहास का स्पष्टीकरण किया है। कहते हैं:

"किसी को नीचा दिखाने का मेरा विचार विलकुल नहीं है। न

किसी की ख्शाभद करने की ही मेरी वृत्ति है।" श्रौर--

"जब कथोपकथन के रूप में कहानी कहते हैं तब कभी-कभी, प्रसंगवश, कई हास्यमय व्यंग्यादि भी बीच-बीच में पुष्टि के लिए करने पड़ते हैं। उनसे भ्राप लोग बुरा न मानें। वह सब हितकारी है ऐसा समसकर विद्वज्जन क्षमा करें। में प्राणाम करता हैं।"

इस प्रकार हास-परिहास भरकर हँसाने के तरी के से ही क्यों कहते हैं ? इसका भी उत्तर किव ने दिया है :

"हँसने योग्य कोई कथा सुनने को मिले तो बैठेंगे, नहीं तो चले जायेंगे-इस भावना के साथ श्राये हुए इन सर्वसामान्य श्रोताश्रों का यहाँ मन लगे इसलिए हँसाना ही एकमात्र उपाय है।"

परन्त हुँसा कर तात्कालिक मनोरंजन करना ही निम्पयार का उद्देश्य नहीं है। तुल्लल कथा-समूह की प्रत्येक कथा में परिहास की श्राड़ में खड़े होकर किव सदाचार का मार्ग-दर्शन कराते दिखाई देते हैं।

निम्पयारका काल भठारहवीं शताब्दी है। तब तक केरल की अवरोहण गति आरम्म हो चुकी थी। समाज और राष्ट्र के अधःपतन के लक्षरा पूर्ण हो रहे थे। समाज के बन्धन शिथिल होने लगे थे। साधारण जनता में रूढ़मूल हुए दोषों को खोद कर, उन्हें सबके सामने रखकर, कवि उन पर ताली बजाकर हैंसने के लिए श्रोताशों को श्रामं-त्रित करता है। उस समय के केरल की स्थिति की समभने का प्रयहन किया जाये तो कुञ्चन् के ग्राविभवि का ग्रीचित्य भी समभ में ग्रा जायगा।

बाहर से पारचात्य शक्तियाँ ग्राकर जगह-जगह ग्रधिकार जमा चूकी थीं। नायर, जिनका जन्मसिद्ध कर्तव्य युद्ध श्रीर देश-रक्षा था, शक्तिहीन हो चुके थे। वे ग्रायुष-विद्या छोड़कर जीविका के हेतु ग्रन्य मार्ग खोजने के लिए बाध्य हो गये थे। गगा-तंत्र शासन नष्ट हो गया था। सरकारी कर्मचारी निरंकुश होकर जनता का शोषण करने लगे थे। गाँव-गाँव में जो सेनानिवेश और ग्रभ्यास-शालाएँ थीं वे सब प्रयो-

जनहीन होने लगी थीं। ग्रपने ग्रामिजात्य दर्प के कारए दूसरे उद्योगों को स्वीकार न करके नायर प्रभुजन 'ऋएां कृत्वा घृतं पिवेत्' का न्याय स्वीकार करके ग्रघोगित के मार्ग पर दौड़ पड़े थे। विदेशी ब्राह्मणों ने, जिन्हें केरल में 'पट्टर' कहते हैं, इस सुग्रवसर का ग्रानन्द से स्वागत किया। वे नायर रईसों को ध्याज पर ऋएा दे-देकर उनकी जमीन-जायदाद हड़प कर प्रमुख बनने लगे। ध्यापार भी उन्होंने ग्रपने हाथों में कर लिया था। ऐसे समय पर कुञ्चन् का ग्राविभाव हुग्ना था। ब्राह्मण का दुराग्रह ग्रौर धन-तृष्णा, नायर की भीक्ता ग्रौर दयनीयता, सरकारी कर्मचारियों की जड़ता ग्रौर ग्रपनी ग्रघीनता में रहने वाले लोगों को कष्ट देने की तत्परता ग्रादि मनुष्य-मात्र के जो-जो दोष उनकी हिष्ट में खटके उन सभी का गिन-गिन करके उन्होंने ग्रपनी सरस कविता में चित्रण किया है। परन्तु वे केवल दोषैकद्रष्टा नहीं थे। उन्होंने जहाँ भीक नायर का परिहास किया वहाँ वे वीर सेनानी की प्रशंसा करने में भी चूके नहीं। उदाहरणार्थ:

"पौ फटते ही स्नान करके, इवेत वस्त्र पहन कर, भस्म लेपन करके, प्रार्थना का ढोंग रचने के बाद ठंढा चावल पेट भर खाकर, बरामदे में पड़ा सोने वाला नायर युद्ध में जाकर क्या करेगा ? भागकर घर में छिप जायेगा।"

परन्तु निम्पयार कहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसे भी लोग हैं:

"वाल रुई जैसे सफेद हो गये हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुँह में दाढ़ी श्रौर नाक के एक साथ मिल जाने की तैयारी हो रही है। पचास वर्ष से ऊपर की श्रायु भी हुई। इन बूढ़ों को श्राज भी सम-रांगए में जाने के लिए कोई संकोच नहीं है। तोप भी कन्धे पर चढ़ा- कर चलते हैं। मानो इन्हें मृत्यु जैसी वस्तु कभी प्राप्त होगी ही नहीं!"

निम्पयार की कविता की एक विशेषता उसमें निहित ग्रीर व्याप्त इड भक्ति-रस है। उनका कहना है: "जो कुछ जनता की सभा में बोलते हैं वह सब ईश्वर-स्तुति होनी चाहिए। तभी अच्छा होगा।" दूसरे स्थान पर वे कहते हैं:

"याग, योग, मन्त्र, तन्त्र, उपासना, श्रासन, प्राणायाम श्रादि कुछ भी साधारण प्रापंचिक जनों के लिए उपयोगी नहीं है। भक्तवत्सल भगवान् के चरणों में भक्ति उत्पन्न करने योग्य बातें बतायें श्रौर लोगों को भक्ति-मान बनायें तभी मुक्ति-लाभ होगा।"

इस ग्रादर्श को समक्ष रखकर, साधारण जनता का हृदय-मालिन्य घो कर, उसमें ईश्वर-भिक्त, सन्मार्ग-बोध ग्रीर कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न करना किन का चरम लक्ष्य प्रतीत होता है। जहाँ भी ग्रधमें दिखलाई दे वहाँ उसकी कटु शब्दों में निन्दा करने में श्रीर जहाँ गुण है वहाँ उसकी प्रशंसा करने में वे कभी नहीं चूके। उनके परिहास से श्रीकृष्ण भगवान् भी नहीं बचे। भीम, ग्रर्जु न ग्रादि सभी की हंसी उड़ा कर किन खूब खिलखिलाकर हँसते हैं।

'कल्याण-सौगन्धिक' कथा में जब हनुमान ग्रपने छोटे भाई भीम की शिक्त-परीक्षा करने के लिए मार्ग पर जाकर पड़ गये तो मार्ग-बाधा बने बूढ़े मर्कट को देखकर भीमसेन क्रोध से कहते हैं—"रास्ते से हट जाग्रो।" उन दोनों के बीच का संभाषण यहाँ उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता।

"उद्धत भीमसेन श्रपने मार्ग में बाधा बनकर लेटे हुए वृद्ध बलीमुख को देखकर ऋद्ध होकर कहने लगा:

"देख रे, मर्कट ! हमारे मार्ग में आकर पड़े मूर्ख, यहाँ से उठ कर दूसरी जगह जाकर लेट जा । इस दुर्गम स्थान पर आकर पड़ने की तुभे वया सूभी है ? देश के प्रभुजनों को देख कर पहचान नहीं सकता तू ? तू तो जंगल में रहने वाला मूढ़ बन्दर है । तुभमें तिनक भी विवेक नहीं है । ऐसी जाति में पैदा हुए तुभसे क्या आशा की जा सकती है ? क्यों ? अकेला क्यों पड़ा है ? कूदने से पैर में मोच आ गई क्या ? अब जल्दी से उठकर भाग जा, नहीं तो खैर नहीं है ।"

इस प्रकार भीम के दुर्वचनों को सुनकर वृद्ध हनुमान ने जरा हैंस

"तुम, भाई, इतने कुछ होकर क्यों बोलते हैं? उठ कर हटने की मुक्तमें बिलकुल शक्ति नहीं है। तुम जरा दूसरी श्रोर से चले जाश्रो। इसमें कोई दोष नहीं है। इस बूढ़े बन्दर को देखो तो सही। श्रांखों से दीखता नहीं, शरीर काँप रहा है, बहुत ही कब्ट है। सच, हाथ-पैर तो चलते नहीं, शरीर भी शिथिल हो रहा है। कोई क्रूठ तो में बोल नहीं रहा हूँ। हे मानव! सच बात न जान कर क्यों इस प्रकार हठ करते हो? भाई, कब्ट में पड़े बूढ़ों से कोई श्रच्छे पुरुष इस प्रकार का कगड़ा नहीं करते। ठीक रास्ते से एक या दो कदम इधर या उधर हट कर चले जाश्रो तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा?"

'वायु-पुत्र' किप की ये बातें सुनकर 'वायु-पुत्र' भीमसेन श्रीर भी कोघित होकर वोले:

"रे बन्दर, क्या समक्ष कर बोलता है ? ग्रसभ्यता को कोई सीमा नहीं है ? पुरुवंश में पैदा हुए महाबीर वृकोदर का यशोगान तूने सुना है ? वही वीर है यह तेरे समक्ष ग्राया हुग्रा देह ! सीधा मार्ग छोड़कर हम नहीं चलते हैं। न हम किसी से हारते हैं। जो मूढ़ "रास्ते से हटो" कहने का 'दुस्साहस करता है उसके वक्षःस्थल पर तुरन्त ही गदा पड़ जाती है। ग्रधिक बकवास न करके उठ ग्रौर रास्ते से हट जा। सज्जनों के ग्राचार की गन्ध भी न पाये हुए दुर्जन यदि हमारी निन्दा करके रास्ता रोकें तो ग्रर्जुन का ग्रग्रज सहेगा नहीं। याद रख, धर्मपुत्र का ग्रनुज धर्म से कभी व्यतिचलित नहीं होता।"

इतना सुनने की देर ही थी कि वूढ़ा ठहाका मारकर हैंस पड़ा श्रीर वैसे ही पड़े-पड़े वोलने लगा:

"यह भीम ! तुमने तो खूव सुनाया !! तुम ग्रपने को नीतिज्ञ ग्रौर घामिक वता रहे हो ? वाह भाई, वाह ! धर्मज ग्रादि तुम लोग धर्म छोड़कर कुछ करते ही नहीं ! पांचाली नाम की एक स्त्री को देखकर पाँच-के-पाँचों ने भिलकर उसका हाथ पकड़ लिया। यही तो तुम्हारा धर्म है ! ग्रीर वह जो कहती है वही तुमको शिरोधार्य है। वह जैसा नचाती है वैसा तुम लोग नाचते हो। एक स्त्री के चार-पाँच पित ! यह चारों में से किसी वर्ण के योग्य नहीं है। चार लोगों को ठीक न लगने वाली बात हम पूँछवाले बन्दरों को भी उचित नहीं मालूम होती।"

इस प्रकार उनके बीच का सम्वाद आगे बढ़ता-बढ़ता भीमसेन और हनुमान के युद्ध में परिएात हो जाता है। अन्त में जब अपने बड़े भाई को पहचान कर भीम विनम्र बनता है तब कथा आगे बढ़ती है। इस प्रसंग के परिहास-प्राचुर्य को अनुभव से ही समक्ता जा सकता है। इस प्रकार का प्रसंग बनाने और उसका यथोचित उपयोग करने की शक्ति निष्यार की विशेषता है। उनकी चौंसठ तुल्लख कथाओं में से एक भी इससे रहित नहीं है। दूसरा गुएा है चित्रएा की तन्मयता। जब भीमसेन हनुमान से पालित कदली-वन में प्रवेश करके हनुमान को देखता है तब का वर्णन देखिए:

"भीमसेन ने गन्धमादन पर्वत की ग्रिधत्यका को देखा तो उन्हें क्यामल रंग का कोमल, सुन्दर कदली वन सामने दिखाई दिया। श्री रामचन्द्र के दास, महाबीर, वायुपुत्र हनुमान का वह निवासस्थान था। हरे-हरे कदली-फलों के बीच पके फलों के सिम्मध्रण से वहाँ के कदली-द्रुम ऐसे मालूम होते थे मानो हरे रत्नों श्रीर प्रवाल-मिण्मों से जिटत मालिकाश्रों का तोरण बँघा हो। मन्द वायु के श्राकर हिलाने से श्रानन्द-नृत्य करने वाले कदली-द्रुमों के पत्ते मानो दल-मर्मर के रूप में ताल बजा रहे थे! इस प्रकार के लीला-विलास के साथ उस उद्यान में कदली-द्रुम निविड्तया खड़े थे। यह सब कालानुज वीर वृकोदर विहिमत होकर देखने लगे……

"नीचे गिरे हुए कदली-फलों से सारी भूमि पर ऐसी शोभा छाई हुई थी मानो सुन्दर रेशम की बिछायत की गई हो। वहाँ तरह-तरह के फलाहारी पक्षी—शुक, सारिका, कपोत भ्रादि उड़ते-चहकते थे। परन्तु कोई इन पके फलों के पास भी भ्राने का साहस नहीं कर रहा था। इस वन की रक्षा करने वाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर मन में ढूँढ़ते हुए वृकोदर चारों भ्रोर सावधानी से देखने लगे।"

चित्रण की सुन्दरता श्रौर यथार्थता का किंचित् श्रास्वादन पाठक इस श्रनुवाद से कर सकते हैं, किन्तु जिन्हें मलयालम् भाषा का ज्ञान है वे देखेंगे कि यह चित्र लिलत, कोमल-कान्त पदावलियों से किंतना सम-लंकृत है। मानो, भाषा-कल्लोलिनी श्रपनी लहरों से ताल बजाती-बजाती नृत्य करती-करती, चली जा रही है।

निष्पार की किवता में नवरसों को समान स्थान मिला है। श्रीर प्रत्येक रस के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उनका शब्द भाण्डार कभी रिक्त होता दिखाई नहीं देता। प्रत्येक रस को विकसित करती हुई भी निष्प्यार की सरस्वती मानो हँसने-हँसाने का अवसर ही देखती रहती है। गम्भीरतम प्रसंग में भी किव मानो तटस्थ खड़ा होकर निष्पक्षता से, या साक्षित्वेन, सारा दृश्य कौतूहल के साथ देख रहा है। "अपरिहार्यार्थे न त्वं शौचितुमहंसि" (अपरिहार्य घटनाश्रों पर व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए)—इस भगवद्वचन का तथ्य श्रीर संसार का मिथ्यात्व जान कर, अनुभव करके भी, जीवन में सुख श्रीर दु:ख श्रादि द्वन्द्व-भावों को महत्व देने वाले लोगों की श्रज्ञता से मानो किव को दया-सिम्मिश्रत हँसी श्रा रही है।

ंदु उद्य श्रीर श्रवानत राजाश्रों के शासन में देश के भयानक श्रधः पतन का चित्र बताने वाली लेखनी से ही उन्होंने बताया है कि उत्तम राजाश्रों के शासन में कैसा होता है:

"महाराजा पेरुमाल के शासन-काल में दारिद्रय नहीं है। चारित्र्य-शुद्धि सभी जगह है। कहीं भी दुर्मद नहीं, दूषरण नहीं। दुर्मु खवाली जनता भी नहीं। एषरणी नहीं, ईर्ज्या, राग-द्वेषादि कुछ भी नहीं। व्याकु-लता नहीं। व्याधि नहीं। बाल-मृत्यु नहीं। स्त्रियों के लिए कोई भय नहीं। ब्राह्मण शास्त्रार्थ ग्रादि में रत हैं। नायर ग्रायोधन-विद्या में निपुरण हैं। सभी जनता दानशील है। कृषक लोग ग्रपनी खेती-बाड़ी में काम करके सन्तुष्ट रहते हैं। राजा प्रजावत्सल हैं। ग्रपराधी से पैसा लेकर ग्रपराध छिपाने वाले लोग नहीं हैं। उपकार के बदले ग्रपकार नहीं किया जाता। किसी की बात में ग्राकर कोई किसी से बिगड़ता नहीं। ग्रपनी-ग्रपनी जाति का धर्म छोड़कर परधर्म को कोई नहीं मानता।"

निम्पयार का हास सर्वकालीन और सार्वजनीन है। एक नायर से वे प्रश्न पुछवाते हैं—"श्रायुध लिये बिना शिकार खेलने क्यों चले हो ?" श्रीर फिर उत्तर दिलाते हैं—"यदि व्याघ्र मुँह बा कर खाने के लिए दौड़े तो हाथ में श्रायुध होने से भागने में कठिनता होगी।" ऐसा उत्तर दिलवाकर हैंसाने वाला किव केवल एक नायर को दोष नहीं दे रहा है, उस सर्वकालीन मनोभाव का, जो मनुष्य को भीरु बनाता है, परिहास कर रहा है।

परन्तु उनकी कविता सर्वदेशीय नहीं है। देवलोक, भूलोक, स्वर्ग, पाताल, लंका, किष्कन्धा ग्रादि सभी देशों की कहानी वे कहते हैं, परन्तु वहाँ के निवासी नायर, पट्टर, कम्मल, मारान् ग्रादि केरलीय ही हैं। उनका रहन-सहन, ग्राचार-विचार, बातचीत, व्यवहार सब केरलीय है। निम्पयार इन सभी प्रसंगों में पट्टर की भोजन-प्रियता नम्पूर्तिरि की प्रतिग्रह-तृष्णा, नायर की भीकता तथा संसार भर के पैसे के प्रति लालच ग्रादि को सभासदों के सामने बार-बार लाकर लज्जा उत्पन्न करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ, चीनी में लिपटी हुई कुनैन के समान नीति का उपदेश करने में भी कभी चूकते नहीं। स्यमन्तक मिण की चोरी के बारे में जब कृष्ण के विरुद्ध लोकापवाद फैलने लगा तो लोग ग्रापस में बातें करते-करते यह भी कहते सुनाई देते हैं:

"मालिक ही चोरी करने लगा तो दूसरे लोगों को संकोच ही किस-लिए? यदि यांप्रान् (मिन्दर की देखभाल करने ग्रीर नैवेद्य बनाने वाला) भोग चढ़ाने की मिठाई छिपाकर खाने लगे तो ग्रंपलवासी (मिन्दर के परिकर्मी लोग) चोरी करके खायेंगे ही। गुरु का एक ग्रक्षर गलत हुग्रा तो शिष्यों के इक्कावन ग्रक्षर भी गलत होंगे।"

सबकी भलाई-बुराई समहिष्ट से देखने वाले निम्पयार में, मालूम नहीं क्यों, स्त्रियों के प्रति एक प्रकार का विद्वेष दिखाई देता है। जहाँ-कहीं भी अवसर मिला, उन्होंने स्त्री पर कलहशीलता, वंचकत्व, लोभ आदि दुर्गु एों का स्पष्ट शब्दों में आरोप किया है।

"स्त्री को घन के प्रति ही मोह है। श्रादमी के पास पैसा हो तो वह खूब श्रादर करेगी। परन्तु गुए। से उसको कोई मतलब नहीं। जिस दिन पैसा समाप्त हो जायगा उस दिन वह पुरुष को तृए। के समान त्याग देगी। घोला देने में स्त्री पटु होती है। वह चंचल श्रीर चपल है।"

संक्षेप में, स्त्रियों की निन्दा में कुञ्चन् भी हिन्दी के कविकुलगुरु तुलसीदासजी के साथ सहमत मालूम होते हैं।

निष्यार की किवता रसभरे उपदेशों द्वारा मनुष्य समाज को सन्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न आदि से अन्त तक करती चली जाती है। इस साध्य के लिए उपयोग में लाये गए साधनों और रीति में निरंकुशता अवश्य दिखाई देती है, परन्तु उसके पीछे खड़े-खड़े प्रेमपूर्वक, वात्सल्यमय नेत्रों से देखनेवाले, वरद हस्त के साथ खुलकर हँ सनेवाले निष्पयार का चित्र उस निरंकुशता को भुला कर आदर के साथ प्रणाम करने को हमें बाध्य करता है। हास्य-साहित्य के क्षेत्र में, विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य के साथ समत्व पाने योग्य सम्पत्ति कैरली को उपलब्ध है और उसके उपज्ञाता कुञ्चन् निष्पयार ही हैं। उनके पहले या बाद इस शाखा में प्रयत्न करके इतनी उन्नति किसी ने नहीं की।

निष्यार की अन्य कृतियों की संख्या भी बड़ी है। शीलावती पत्तुवृत्तं, पितन्नालु वृत्तं आदि उच्चकोटि की अनेक कृतियों से उन्होंने कैरली को अलंकृत किया है। इनकी सरलता, गान-योग्यता, कोमल-कान्त-पदावली विन्यास और नर्म-रिसकता के कारण केरल के कोने-कोने में आज भी इन कविताओं की प्रतिष्विन गूँजती है।

## श्राधुनिक युग का उष:काल

ग्राद्युनिक काल के पूर्वाह्न में कैरली को नवजीवन देकर स्फुरंद्चेतना वनाने वाले तीन महानुभाव स्मरणीय हैं—ग्रानन्द गोपकुमार की
जीवन-लीला गाकर उसे सुप्रभात के लिए जगाने वाले चेठ्ठशेरि; रामायण, महाभारत, भागवतादि पुराण कथा-रूपी सारिका-कल-कूजन से
रोमाञ्च-कञ्चुकित करने वाले श्रीरामानुजन् एडुत्तच्छन् ग्रौर सुप्रभात की
श्रहण किरणों के ग्रानन्दमय श्रन्तरिक्ष में 'तुह्मल' से ग्रानन्द-नृत्य कराकर, हँसा-हँसाकर, कर्मपथ पर श्रग्रसर कराने वाले कुञ्चन् निम्पयार।
इन तीनों महानुभावों ने समान प्रेम से कैरली का लालन किया। परन्तु
तीनों की रीतियाँ तीन थीं। चेठ्ठशेरि का उद्देश्य मोहन वाग्विलासवैचित्र्य रूपी खेती में सौन्दर्य की उपज बढ़ाना था। वीर्य श्रौर पराक्रम
की भूमिका पर भित्तपारम्य का उन्तयन ग्रौर उन्तमन एडुत्तच्छन्
का लक्ष्य था श्रौर घीरोपहास एवं यथार्थ चित्रण के द्वारा मानसिक
उन्तयन करना कुञ्चन् का साध्य था। तीनों ने श्रपना-श्रपना उद्देश्य
पूर्णतया सिद्ध किया।

इन तीनों का अपना-अपना व्यक्तित्व और समान धिमत्व भी था। भिवतपारम्य, सन्मार्गबोध-प्रचार, वीर्य-प्रशंसा और संस्कृति-पुन रुज्जीवन तीनों किवयों के लक्ष्य थे। संस्कृत के हढ़ बन्धनों से भाषा को मुक्त करने के भगीरथ प्रयत्न में भी अपनी-अपनी रीति से इन तीनों ने अपना हिस्सा वँटाया। जब चेरुशोरि ने शुद्ध केरल-भाषा का निर्वन्ध रखा, तब श्री तुञ्चत्तुगुरुवर्य (रामानुजन् एडुक्तच्छन्) ने सरल संस्कृत

शब्दों को उचित स्निग्ध मलयाल पदों के साथ मिलाकर सरल-मुन्दर मिला-प्रवाल रीति को प्रोत्साहन दिया और ग्राबुनिक मलयाल भाषा का राजपय प्रशस्त कर दिया। कुञ्चन् ने प्रसंग ग्रीर रसिवशेष के श्रनु-कून भाषा स्त्रीकार करके एक नई ही सरणी चलाई। लेकिन उससे कैरली का शब्दमण्डार इतना वर्चमान हुग्ना, मानो वह सूर्य का दिया हुग्ना ग्रक्षयपात्र ही वन गया हो।

ईसा की पन्द्रह्वीं शताब्दी से सत्रह्वीं शताब्दी तक के तीन सो वर्षों में विशेप श्रदेय इन तीन ही कवियों का दर्शन मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केरलीय साहित्य का क्षेत्र ऊसर रहा हो। साधारण गीतिवृत्त की अगिएत गान-कृतियाँ इस समय की विशेष सम्पत्ति रहीं। किलिप्पाट्टु, तुल्लक्ष्पाट्टु, पाना, विश्वप्पाट्टु (नौकागान), ऊञ्जालप्पाट्टु (क्षूलागान) मारन्पाट्टु, कम्पिटिकलिपाट्टु, ग्रम्मानप्पाट्टु, कैकोटिटकलिप्पाट्टु आदि विविध रीति के गीतों की असीम उपज इस काल में हुई। इस समय जो गीत वने, उनमें से पंचानवे प्रतिशत महिलाओं की प्रावश्यकता के लिए विरिचित किये गये। न्नाह्मण्-गृहों और राजमहलों में तथा त्योहारों के अवसरों पर तरह-तरह के गीतों की आवश्यकता होती थी। इसलिए प्रभुजनों के ग्राध्यित विद्वानों को ज्ञादेश मिलता था और समय तथा प्रसंग के प्रनुसार गीतों का निर्माण हो जाता था। ग्राजकल भी उन गीतों की कई-कई ग्रावृत्तियाँ विक जाती हैं और प्रकाशकों को पर्याप्त प्रतिफल भी मिलता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि ये गीत केवल वृत्तबढ़ शब्द-संग्रह ही है। पुराण-कथाओं से इतिवृत्त चृनकर मुन्दर, सुकोमल कविता वनाने के प्रयत्न में कभी कभी नहीं होती थी। जीवन को ही एक क्षणमंग्रर विनोद-रंग समक्तने वाले उन पण्डितों की हिष्ट में खेल भी शास्त्रचर्चा के जितने ही महत्त्वपूर्ण थे। इसलिए इन गानों में भी साहित्यदेवी की तृपुर-मंकार हमारे कर्ण-पृटों को आनन्दमण्न करती ही है।

श्रंग्रेजों के श्राविपत्य में पूर्णत्या दत्र जाने तक केरलीय जनता की

विद्याभ्यास रोति कुछ अनोखी ही थी। केरल न तो कभी अनन्त धन-सम्पत्ति में मदमत्त होने वाले करोड़पतियों का घाम रहा, श्रीर न एक समय की क्षुघातृष्ति के लिए भी पराश्रित रहने वाले भिक्षुभों का प्रदेश रहा। स्वपरिश्रम से, अपनी खेती में उगने वाले घान्य-सस्यादि के परस्पर विनिमय से, एक प्रकार का सुभिक्ष-सुन्दर जीवन व्यतीत किया जाता था। केरलीयों की दृष्टि में शस्त्र तथा शास्त्र का ग्रम्यास एक-सा ग्रावश्यक था। इसलिए प्रत्येक परिवार की एक व्यवस्थित शिक्षा-रीति समस्त प्रदेश में प्रचलित थी। जब बालक-वालिका तीन साल के होते तो उनका कर्ण-वेध करवाकर विद्यारम्भ कराया जाता। विद्याभ्यास का ग्रर्थ होता था संस्कृत का रूढ़ ग्रघ्ययन। ग्रमरकोश, सिद्धरूप म्रादि बहुत छोटी म्रायु में ही कण्ठस्थ करवा दिए जाते थे। उनके बाद काव्य सिखाना शुरू होता था। श्रीरामोदन्त, श्रीकृष्णविलास, कुमारसंभव, रघुवंश, माघ, नैषघ, इस क्रम से काव्याध्ययन कराया जाता था। इसके साथ-साथ व्याकरण, अलंकार आदि का सामान्य ज्ञान भी दिया जाता था। कान्यशाखा के बाद विद्यार्थी का प्रवेश शास्त्राध्ययन में कराया जाता था। नाटक, अलंकार आदि का विद्वान बनने के बाद तर्क, ज्योतिष, न्याय ग्रादि विशेष शाखाओं में ग्रध्ययन ग्रागे बढ़ता था। इतना तो सर्वसामान्य के लिए ग्रावश्यक सामान्य ज्ञान था। इसके बाद जिसको जिस शाखा में विशेष ज्ञान सम्पादन करने की इच्छा होती, उसे उस शाखा में बढाया जाता था।

इसके साथ-साथ नायर बालकों को युद्ध-विद्या भी सिखाई जाती थी। श्राधुनिक समय तक केरल की 'कलरी' (श्रायुध-विद्या-मंडप) श्रीर वहाँ का पयट्टु (श्रायुधाम्यास) प्रसिद्ध रहा है। जो युद्ध-विद्या में परिपक्व न होता, उसे 'नायर' कहलाने योग्य नहीं माना जाता था। ब्राह्मणों का प्रभाव श्रीर उनके द्वारा संस्कृत का प्रचार केरल में बढ़ने से सरस्वती प्रसाद भी उतना ही श्रावश्यक माना जाने लगा। संस्कृत प्रभावाधिक्य का परिणाम तो हमने पूर्व के श्रव्यायों में देख लिया।

उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुद्ध भाषाकृतियों का पुनरुज्जीवन भी पन्द्रहवीं शताब्दी से हमारे सामने है। मिर्ग-प्रवाल प्रस्थान, भाषा-गीतों श्रीर गीतिकावृत्तों का प्रचार भी इसी परिवर्तन का द्योतक है।

इस सबसे ज्ञात होता है कि केरल में साहित्य का पोषण करने योग्य विद्वानों की समृद्धि कितनी स्वाभाविक थी। सभी लोग अभ्यस्त-विद्य हुए। साथ-साथ, प्रभुजन, राजा-महाराजा आदि धनाढ्य तथा स्थानाढ्य लोग विद्वानों को तथा कलाकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया करते थे। अच्छे कवियों और विद्वानों को पुरस्कार देने में, उनका सम्मान करने में, समय-समय पर वादिववाद, शास्त्रचर्चा आदि करवाकर उनको प्रोत्साहित करने में, सभी सम्पन्न व्यक्ति सन्तद्ध रहते थे। शिक्षा का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं था, स्त्रियां भी वैदुष्य-सिन्धु में तैरने की शक्ति और योग्यता हरखती थीं। इसलिए उनके उपयोग के लिए लिखे जाने वाले गीत अर्थ-पोष्कल्य अथवा शब्द-सोन्दयं में कम रह जायँ तो परिहास्य बन जाने का भय भी इन विद्वानों के हृदय में रहता था। यह स्मरण करने पर कि बड़े-बड़े विद्वत्केसरी भी इस प्रकार के गीतों के निर्माण में प्रवृत्त हुए, इन गीतों को भी साहित्य में स्थान मिलने का अपेवित्य समभ में आ सकता है।

इन दो-ढाई सौ वर्षों के अन्दर-ही-अन्दर निर्मित समस्त गीतों का एक देशावलोकन भी इस छीटी सी पुस्तक में सम्भव नहीं है। इनमें से विशेष प्रशंसनीय एक-दो का अध्ययन करके ही सन्तोष मानना पड़ेगा।

पहले कहा जा चुका है कि इन किवताओं के इत्तिवृत्त पुराण-कथाओं से लिये गये हैं। संस्कृत कृतियों से ऋण भी लिया गया है। जैसे वृहत्-कथामञ्जरी की वेताल कथाओं को 'वेतालपुराणां' नाम से 'किलिप्पाट्दु' की शैली में रचा गया। इस ग्रन्थ के रचियता थे श्री राधविष्पारोड़ी। इन्होंने श्रीर भी श्रमेक ग्रन्थों का निर्माण किया है, तथा कथकलि-साहित्य को भी श्रपनी देन दी है। इनकी 'सेतुमाहात्म्यं' नाम की एक कृति विशेष स्मरणीय है। इस कृति में भी रामायण के जैसे छः काण्ड हैं—चक्रकाण्डं, वेताल काण्डं, श्रीरामकाण्डं, साघ्यकाण्डं, कल्याणकाण्डं तथा रामनाथकाण्डं। चक्रकाण्डं में सेतुबन्ध में स्नान करने का फल बताकर सेतुबन्ध के हेतु का वर्णन किया गया है। इसमें रामायण की सीतापहरण पर्यन्त की कथा संक्षेप में कहकर सुग्रीव-सख्य, बाली-वध्य ग्रादि स्वल्प विस्तार के साथ कहते हुए ग्रागे बढ़ा गया है। श्रीराम के वानर-सेना के साथ समुद्र-तट पर पहुँचने, सेतुबन्धनोद्योग, वच्छा के प्रति तपस्या, सेतुबन्ध-कथा ग्रादि रामायण का ग्रनुसरण करके कही गई हैं। सेतुबन्धन ग्रीर रामेश्वर-प्रतिष्ठा ग्रादि के बाद उसका माहात्म्य वर्णन ग्रुक्ट होता है। रास्ते में चौबीस तीर्थ-स्थानों का विवरण, माहात्म्य ग्रीर तत्सम्बन्धी कथाएँ है। ग्रन्त में चक्रतीर्थं की उत्पत्ति की कहानी है।

गालव नाम के ऋषि महाविष्णु की तपस्या करते हैं। पाँच हजार वर्षों की तपस्या के बाद भगवान् प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। गालव ऋषि के प्रार्थनानुसार भगवान उन्हें अचञ्चल भक्ति का वरदान देकर सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त करके अन्तर्धान हो जाते हैं। गालव वहीं तपोमग्न होकर रह जाते हैं। इस समय महाविष्णु उस स्थल के माहात्म्य का भी वर्णान करते हैं। इसी जगह पर धमंदेव ने शिव की तपस्या की थी और शिव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वरदान दिया था। इस सम्बन्ध में कथोपकथन के रूप में कई कहानियाँ संघटित हैं। गालव को मारने के लिए आने वाले दुर्मद नाम के राक्षस की पूर्व कहानी, उसका शाप-मोक्ष आदि अनेक उपाख्यान अति मनोहर भाषा में निबद्ध हैं। इनकी भाषा-रीति का परिचय अनुवाद द्वारा देना सम्भव नहीं है; फिर भी एक-दो अंशों का अनुवाद दे देना अनुपयोगी न होगा।

जब शंकरजी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए तब धर्मदेव ने स्तुति की :
"प्रराव ही जिसका श्रात्मा है उस विश्व के हे नाथ ! तुम्हारे
चररा-सरसिज को निरन्तर प्रसाम करता हूँ। श्राप सभी देवताश्रों के

रूप में विलिसित हैं। चाहे जो रूप घारण कर सकते हैं। हे अर्ध्वरेता, भालदेश में आँखवाले और कामदेव को भस्म करनेवाले स्वामिन! तुमको में प्रणाम करता हूँ। हे समस्तेश्वर! तुम समस्त जगत् के आधारभूत हो, समस्त कर्मों के साक्षी हो, विश्व के आत्मा हो। ऐसे हे देव! में तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे दनुजों के अन्तक! शम्भो! तुम्हारा न जन्म है, न मरण है। मृनियों के हृदय में तुम निरन्तर बास करते हो। तुमको हृदय में घारण करने वाले लोगों को सन्तोष देने वाले भगवन्! में तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। इयाम रंग से द्वन्द्व करने वाले, कण्ठ में नागों की माला पहननेवाले, समस्त दुरितों का निवारण करने वाले, हे नाथ! निरुत्तम! तुम्हारे चरणों में प्रणाम हो। जूल, पिनाक आदि घारण किये हुए, हे संहार रुद्र वेषधारिन्! यमधर्म को भी भयभीत करनेवाले भगवन! पुरुपसायक को मस्म करने वाले विश्वेश्वर! में तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ।"

चक्रतीर्थं को 'देवीपुरं' भी कहा जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि देवी महिषासुरमिदनी ने इसी जगह पर महिषासुर का वध किया था। उस कथा को भी इसी 'चक्रकाण्ड' में कहा गया है। जब महिषासुर के दुर्दान्त पराक्रम से समस्त विश्व काँपने लगा और देवादि ने तापसादि के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाकर अपना दुःख बताया, तब सबके मुख-तेज से चिण्डका देवी का जन्म हुआ। वह इध्य चित्रित करता हुआ कि कहता है:

"ब्रह्मा का इस प्रकार का भाषए। सुनकर भगवान् महाविष्णु श्रौर श्री महादेव दोनों ही कोय-कलुषित नयन होकर, भृकुटी चढ़ाते हुए दिखाई दिये। कोघाग्नं इतनी तेजी से उभड़ने लगी कि उनकी श्रोर देखना भी श्रसम्भव हो गया। उस समय विष्णु के मुख से एक तेज-समूह निकलकर मूर्तिमान होने लगा। उसी समय ब्रह्मा श्रौर महेश्वर के मुखों से भी तेजोराशि निकलकर विष्णु-तेज में सम्मिलित हो गई। इसके याद इन्द्र, यम श्रादि देवताग्रों के शरीरों से भी तेज निकलकर इस नये तेजपुञ्ज में विलीन होने लगा । ग्रौर-"

"ज्वाला-मालाओं से दिक्-दिगन्तर को व्याप्त करनेवाली वह तेजीराशि एकत्रित होकर उन देवगए। के देखते-देखते एक दिव्य नारी के
रूप में परिएात हो गई। श्री शंकर भगवान् के तेज से उसका मुख,
वैष्ण्व तेज से उस सुन्दरांगी के भुजद्वय, ब्राह्म तेज से दोनों चरएा,
इन्द्र के तेज से शरीर का मध्य भाग, यम के तेज से केशराशि, चन्द्र के
तेज-समूह से दोनों स्तन, श्रश्विनी देवों के तेज से नासिका, पृथ्वी के
तेज से नितम्ब, सूर्य-तेज से पादों की श्रंगुलियाँ, दोनों सन्ध्याश्रों से दोनों
भृकुटी, वायु के तेज से कर्णरन्ध्र—इस प्रकार प्रत्येक देवता के तेज से
उस शरीर का एक-एक श्रंग बना श्रौर सब देवताश्रों के तेज-संघात से वह
सर्वांग सुन्दरी, सर्वशिवतमयी, तेजोक्षिएएणी दुर्गा बनकर उनके सामने
खड़ी हो गई।"

इस प्रकार किलिप्पाट्टु निर्माण से अपनी प्रतिष्ठा पाये हुए किययों में कुटियंकुड़ं शुप्पुमेनवन्, पुन्नरकोरि श्रीधरन् नंपि, एडुपत्तु नागुकुट्टि मेनवन्, परयन्त्रर भास्करन् नम्पूितिरिप्पाड्ड ग्रादि विशेष स्मरणीय हैं। इन सभी गान-कृतियों के इतिवृत्त पुराण-इतिहासों के ग्राख्यान ग्रीर उपाख्यान ही हैं। पुराण-इतिहास ग्रथवा वेदान्त-तत्व को ही ग्राधार बनाकर उस समय के सभी किवयों ने साधारण-से-साधारण गीत भी रचे हैं। इसी समय में, ईश्वर-स्तुति पर ग्रनेक कीर्तनों, श्रष्टकों, पानाग्रों, तुल्लव कथाग्रों, श्राट्टकथाग्रों ग्रादि से साहित्य की पद्य-शाखा ग्रत्यधिक फुल्ल-कुसुमिता तथा फल-भार-निमता बनी है।

संस्कृत के बन्धन और शासन से मोचित कैरली पुनर्लंब्ध स्वतन्त्रता से, वन में एक वृक्ष की शाखाओं से दूसरे वृक्ष की शाखाओं पर और एक लता से दूसरी लता पर उड़-उड़कर कलकूजन करती हुई श्रानन्द मनाने वाली सारिका के समान, कैरलीय गीति-वृत्त रूपी पंख फैलाकर साहित्य-गगन में विहरण करने लगी। प्राचीन-तम गीतों की रागिनियाँ नवीनतम भाषा और श्राशय को लेकर

करल के कोमल कण्ठों से निर्गलित होकर दिगन्तरालों को रोमाञ्चित करने लगीं। कैंकोट्टिकलिप्पाट्टु, तीय्याट्टुपाट्टु, वातिलतुरप्पाट्टु, मारन्पाट्टु, कुत्तियोट्टपाट्टु, मण्णारपाट्टु, वेलनपाट्टु, मण्णुनीरपाट्टु, सर्पप्पाट्टु, कप्पलपाट्टु, विल्लिटिञ्जान्पाट्टु, बाट्टुवेल-प्पाट्टु, कप्पलपाट्टु, विल्लिटिञ्जान्पाट्टु, बाट्टुवेल-प्पाट्टु इत्यादि अनेक सहस्र सुन्दर कृतियाँ इस समय में रची गईं। एक प्रकार के पाट्टु की रीति में अनेक कृतियाँ बनीं। जैसे सुमद्राहरण् पाना, कृष्णार्ज् निवजयं पाना, वेदान्तप्पाना आदि कृतियाँ पाट्टु शीर्षक में आ जाती हैं। इसी प्रकार मारन्पाट्टु नाम से प्रसिद्ध कृतियों में कामदेव की पूजा-विधि और उनकी शक्ति के उदाहरणस्वरूप कोई-कोई कहानी निबद्ध है। यह पूजा बंगाल में प्रचलित वसन्तपूजा का एक भेद है और उसके समय उपयोग में लाये जाने वाले गानों को 'मारन्-पाट्टु' कहते हैं। विवाह ग्रादि में तरह-तरह के संस्कार-विशेषों के समय गाने के लिए कल्याणुप्पाट्टु, ब्राह्मणीप्पाट्टु, मण्णुनीरकोहन्न-पाट्टु, वातिलतुरप्पाट्टु आदि की रचना की गई है।

केरल जल-विपुल प्रदेश है श्रीर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्राचीन काल में नौकाश्रों का उपयोग श्रिषक मात्रा में हुश्रा करता था। नदी श्रीर जलाशय श्रिषक होने से जलयानों में विनोद-यात्रा भी विरल नहीं थी। इस समय विनोद श्रीर उत्साह बढ़ाने के लिए तरह-तरह के नौकागान गाये जाते थे। इनको गाने की रीति के श्राधार पर कप्पलपाट्टु, विच्चपाट्टु, केन्नुवलप्पाट्टु श्रादि विभिन्न नाम भी दिये गए हैं। इन गानों से भी भाषादेवी का भण्डार समृद्ध हुश्रा है। इस विच्चपाट्टु समूह का एक गीत विशेष उल्लेखनीय है। 'कुचेल-गोपालं' (सुदामा-कृष्ण) कथा पर श्राष्ट्रत करके बनाई गई इस कृति की पृष्ठ-भूमि श्रीर परिणाम दोनों उसकी श्रिनन्द्य सुन्दरता के श्रनुकूल ही हैं। यह गीत 'कुचेलवृत्तं विच्चपाट्टु' नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचिता 'रामपुरल् वारियर' नाम के सुगृहीतनामा कि हैं। इनकी जीवनी के वारे में निश्चत रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। इतना मालूम है कि वे श्रित

निर्धन थे और ईश्वर-प्रसाद से राज-प्रसाद के पात्र बनने के पश्चात् सुखी हुए। कहा जाता है कि दरिद्रता के कारण या किसी रोग-शान्ति के लिए रामपुरत्तु वारियर वय्कं नाम के प्रसिद्ध शिवक्षेत्र में भजन कर रहे थे। उस समय तिरुवितांकूर राज्य के संस्थापक श्री वीर मार्तण्डवमीं महाराज दर्शन के लिए वहाँ पघारे। दर्शनादि के बाद महाराजा वापस जाने लगे तब किन्हीं शिष्यों की प्रेरणा से हमारे किन भी नौकास्थान पर पहुँच गए। दरिद्र होने पर भी महाराजा के सामने भिक्षा के लिए हाथ फैलाना इस भक्त-शिरोमिण को स्वीकार नहीं था। परन्तु शिष्य-वत्सल गुरु शिष्यों का ग्राग्रह टाल न सकने के कारण मार्तण्डवर्मी महाराजा की प्रशंसा में दो-तीन श्लोक विरचित करके साथ ले गये थे। महाराजा नाव में चढ़ ही रहे थे तब उनके श्रीहस्तों में ये श्लोक उपस्थित किये गये। उन्होंने इनको एक वार पढ़ लिया और किन को देखकर कहा, "साथ हो लो।" राजाजा थी। वारियर भी नाव में सवार होकर महा-राजा के साथ तिरुग्रनन्तपुरं के लिए रवाना हो गये।

जब नाव चलने लगी तो महाराजा ने वारियर को आजा दी कि एक नौका-गान वनाकर गायें। किव वारियर मिन्दरवासी भगवान् शंकर को और प्रत्यक्ष दैवत महाराजा को प्रणाम करके 'कुचेलवृत्तं' कथा ही गाने लगे। नाव तिरुप्रनन्तपुरं पहुँची और गाना भी संपूर्ण हुआ। जैसे महाराजा ने किव की परीक्षा लेनी चाही वसे ही शायद किव ने भी महाराजा की परीक्षा लेनी चाही। यदि ऐसा हो तो अनन्तर घटनाएँ प्रमाणित करती हैं कि महाराजा भी करुणा की कसौटी में खरे उतरे। महाराजा की आजा से वारियर कुछ दिन तिरुप्रनन्तपुरं में राजमन्दिर के एक कोने में रहे। साधारण खाने-पीने का प्रवन्ध कर दिया गया था। इस समय में महाराजा की आज्ञा से जयदेव की अप्ट-पदी का भी उन्होंने भाषा में अनुवाद किया। जब वह पूर्ण हुआ तो किव ने स्वदेश लौटने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिल भी गई। विशेष कोई पारितोषिक आदि नहीं मिला। वे कुछ कुण्ठित होकर स्वदेश को

जाने लगे। परन्तु महाराजा की कृपा का नौका-स्थान से ही उनको अनुभव होने लगा। जाने की सारी तैयारी राजोचित रूप में की गई थी। वारियर को स्वदेश पहुँचाने के लिए महाराजा की ही नाव तैयार थी। जहाँ-जहाँ नाव तट पर लगती थो, वहाँ-वहाँ वारियर का ग्रादरपूर्वक सत्कार करने के लिए सरकारी कर्मचारी तैयार रहते थे। श्रन्त में जब वे ग्रपने गाँव पहुँचे तो देखा कि श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार कुचेल (सुदामा) को कृतार्थ किया था, वैसे ही महाराजा ने भी ग्रपने ग्राश्रित किव को सुन्दर महल ग्रीर ग्रावश्यक सम्पत्ति, जमीन-जायदाद प्रदान करके ग्रपनी प्रसन्तता का महान् प्रमाण उपस्थित कर रखा था। हमारे किव ने भी उस समय स्वविणित कुचेल के ग्रवस्थान्तर का ग्रनुभव किया।

इस काव्य का विस्तृत परिचय दिया जा सकता तो पाठकों को नरोत्तमदास-कृत 'सुदामा-चरित' से भी कहीं अधिक आनन्द प्राप्त होता। किन्तु स्थान की मर्यादा तो है ही, साथ ही मूलकाच्य का हिन्दी में अनुवाद करके उसका पूरा-पूरा रस प्रकट कर देना किसी महाकि का ही काम है। अतएव उसके दो-चार अंशों का भावानुवाद देकर ही सन्तोष मान लेना एकमात्र उपाय दीख पड़ता है।

कि प्रपत्ने काव्य का ग्रारम्भ मन्दिरवासी भगवान् शंकर की ग्रौर प्रत्यक्ष नरेश मार्तण्ड वर्मा की स्तुति से करते हैं:

"मनुष्य रूप में भूमि पर अवतार ग्रह्ण करने वाले इस विञ्च-राज्य के इन्द्र की कृपा का अधिष्ठान बनने का सौभाग्य मुक्ते मिले, इस आज्ञा से मैं इनके पास आया था, परन्तु इनकी आज्ञा है कि 'वञ्चिप्पाट्टु' ( नौका-गीत ) बनाओ ! ... इस समय कुचेल की कथा याद आती है; उसे ही यहाँ गाता हूँ। देवगण को भरपूर अमृत देने वाले भगवान् को जिस प्रकार सुदामा के तन्दुलों ने प्रसन्न किया था, उसी प्रकार अपने वाणी-गुण से सबका प्रीणन करनेवाले महाराजा—वञ्चिराज्य के वज्जपाणि, इन्द्र—को मेरा विनम्न गीत पसन्द आये, इसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।" तिरुम्रनन्तपुरम् के श्री पद्मनाम मन्दिर का मुख-मण्डप एक ही शिला से बना हुआ है। उसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है:

"एक शिला अपने-आप दौड़कर आई और अपने-आप मुख-मण्डप बन गया। इससे भी अधिक कोई राजा अपनी आज्ञा-शक्ति से करा सकता है ?"

श्रीर स्वयं मन्दिर के सम्बन्ध में उसकी भावना है:

"समस्त विश्वत वस्तु—सारा मन्दिर ऐसा दमक रहा है, जैसे स्वर्श श्रीर रत्नों से बना हो। पापियों की आँखों में ही यह मिट्टो श्रीर पत्थर से बना दिखलाई पड़ेगा।"

भगवान् कृष्ण की लीलाग्नों का वर्णन करती हुई किव की वाणी भक्ति-सागर में गोते लगाने लगती है। वह कहता है:

"यह कपट-गोपाल धर्मपुत्र का कार्यपाल है, या इष्टदेव है, या दूत है, मेरी समक्त में नहीं ग्राता ! ग्रीर ग्रर्जुन का यह कौन है ? सखा है, गुरुदेव है या सूत है—यह भी मुक्ते ज्ञात नहीं।"

दूसरे स्थान पर:

''सुर, ग्रसुर ग्रोर नर—सभी को पराजित करने वाले अर्जुन को जरा ग्रोर 'नरा' (इवेतकेश) से श्राकान्त नदी-पुत्र भीव्म ने युद्ध में हराया, यह देखकर सर्वचराचर प्रपंच के पित कुद्ध हो उठे। 'खूढ़ें का यह खेल ठीक नहीं है' सोचते हुए उन्होंने अपनी ग्रायुघ ग्रहरा न करने की प्रतिज्ञा को तोड़ डाला और ग्रपने हाथ में चक्र लेकर, सभी राजाओं के समक्ष, वे देववत पर ग्राक्रमरा करने के लिए उद्यत हो गये।"

दारिद्रच के कष्टों से अत्यन्त पीड़ित होकर सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कहा:

"चित्त्वरूप में मन को विलीन किये है स्वामी ! चिरन्तन भगवान् की कृपा की एक बूँद हमारे ऊपर भी श्राये, ऐसा कुछ उपाय कीजिए।"

भक्त मुदामा तरह-तरह के तर्क-वितकं करते हुए भगवान् के दर्शनों के लिए श्रातुर होकर द्वारिकाधीश के मन्दिर के सामने पहुँचे। त्रिभुवन- पति ने अन्दर बैठे-बैठे ही अपने दारिद्रच-मूर्ति, थके-माँदे बाल-सखा को देखा और:

"उस ब्राह्मण के दर्शन मिलने के आनन्द से अथवा उसकी दयनी-यता देखने पर हृदय में उमड़े आवेग से, कौन जाने किस कारण से, भगवान् शौरि की आँखों में आँसू भर आये। धीर और वीर भगवान् कृष्ण क्या इसके पहले भी कभी रोये थे?"

सुदामा सोच रहे थे कि भगवान् को स्मरण भी होगा या नहीं ?

"कितने दिनों से मैं तुमसे मिलने के लिए व्यप्न हो रहा हूँ ! भ्राज तुम स्वयं थ्रा गये, यह मेरा श्रहोभाग्य है ! वहाँ जाकर स्नान करने योग्य महातीर्थ यहीं भ्रा गया । कितना सीभाग्य है मेरा !"

म्रन्ततः भगवान् ने 'भाभी' के भेजे हुए तन्दुलों की पोटली स्वयं सुदामा से ले ली भ्रीर उसमें से दो मुट्ठी तंदुल निकालकर वे खा गये। तीसरी मुट्ठी भरते देखकर श्री भगवती घबड़ाकर बोल उठीं:

"वस करो ! वस करो ! भगवन् ! ग्रव मूल्य श्रांकने श्रौर उचितः मूल्य देने की शक्ति मुक्तमें नहीं रही । जन्म से साथ रहने वाली मुक्त को क्या श्राप भूल गये ? ग्रव क्या मुक्ते इस ब्राह्मशा की पत्नी की दासी बनाकर ही छोड़ोंगे ?"

भगवान् संभल गये । उन्होंने अपना हाथ खींचते हुए कहा :

"घवड़ाश्रो मत! तुमने कहा सो ठीक किया; क्योंकि परम भक्तों के साथ बैठते समय में श्रपने-श्रापको भी भूल जाता हूँ। यह तुम नहीं जानतीं क्या?"

उन्होंने सुदामा से कहा:

"एक ही मुट्ठी में पेट भर गया। मुक्ते जीवन में दो ही बार इतना सन्तोष हुआ है—एक बार जब पाण्डव-महिषी के पात्र में लगे हुए शाक का भोजन किया था और दूसरी बार आज, जब मैंने आपका यह पृथुक खाया है।" सुदामा जब प्रभु के पास से विदा हुए तो प्रभु ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कोई भेंट नहीं दी। इससे उस भगवद्भक्त को भी निराशा हुई। वे ग्रनुतप्त होकर सोचने लगे:

'पतिवता को क्षुधारिन में होम करने वाले पापी को मुक्त होने पर भी मुक्ति कहाँ ?"

श्रन्त में जब वे घर पहुँचे श्रीर उन्होंने वहाँ सब-कुछ बदला पाया तो पहले विश्वास नहीं हुश्रा, फिर चिकत हुए श्रीर फिर प्रभु की प्रभुता का ग्रुग्-गान करते हुए धर्म-कर्म श्रीर भिनतपूर्वक जीवन-यापन करने लगे:

"समृद्धि होने पर भगवान् पर उनकी श्रीर उनकी पत्नी की भिक्त दसगुनी बढ़ गई। श्रन्त में भगवान् ने उन्हें सायुज्य भी दिया। तब भी भगवान् पर उनका ऋगा बहुत बाकी ही रहा।"

साहित्य भ्रीर संगीत के गुगों से परिपूर्ण अनेक काव्य 'वञ्चिपाट्टु' की शैली में रचे गये, किन्तु जो स्थान "कुचेल-वृत्तं" को प्राप्त है, वह अनन्य-सुलभ है।

कुरत्तिप्पाट्टु नाम का एक दूसरे प्रकार का गीत है। हस्त-रेखा देखकर भविष्य बताने वाली एक जाति के लोग केरल-भर में इघर-उघर घूमते हुए मिलते हैं। इनको 'कुरवर' कहते हैं। ये किसी एक जगह ठहरते नहीं, घूमते रहते हैं। जो-कुछ इनका सामान होता है उसे साथ ही रखते हैं। इनकी स्त्रियों को 'कुरत्ति' कहा जाता है। उनके गाने की रीति को 'कुरत्तिप्पाट्टु' कहते हैं। इस रीति में, कई विद्वान् कवियों ने "रामायगं कुरतिप्पाट्टु", "भागवतं कुरतिप्पाट्टु" श्रादि रचे हैं।

मण्णान जाति के लोग जो गाते हैं उसको 'मण्णानपाट्टु' ग्रीर वेलन जाति के लोगों के गाने को 'वेलनपाट्टु' कहा जाता है। इस प्रकार तरह-तरह की गान-रीतियाँ केरल में प्रचलित हैं। इन सभी रीतियों में रचे हुए गीत भी पर्याप्त संस्था में पाये जाते हैं। इन सभी गीतों का साहित्य में अपना-अपना स्थान भी है। विद्वद्विरचित ग्रीर पुरागोतिहास कथाग्रों पर ग्राष्ट्रत होने से जनता के हृदय में इनको शाश्वत स्थान प्राप्त है।

एक श्रीर विशेष शाखा स्मर्णीय है, जिसको हम 'कीतंन' नाम से जानते हैं। जैसे भजन संस्कृत में स्नोत्र-रत्नाकर श्रीर हिन्दी में भजनावली श्राद्धि में संग्रहीत हैं, इसी प्रकार के श्रसंख्य 'कीतंन' मलयालम् में जपलव्य हैं। इनमें से किसी के भी रचियता के नाम से हम परिचित नहीं हैं। सरल, स्निग्ध, सुन्दर भाषा में भगवान् कृष्ण की पादादिकेश-वर्णना, प्रभात-स्तुति, परब्रह्म-कीतंन, शिव-स्तुति, गर्णपित-स्तुति श्रादि 'कीतंन' सर्वत्र पाये जाते हैं। इनका माधुयं श्रीर माहात्म्य तभी जाना जा सकता है जब बाह्ममुहूर्त में केरल के वन-कल्लोलिनीमय शान्त श्रन्तिरक्ष में ये गाने मुखरित होते हैं। इन गीतों में गहनतम उपनिषद्-तत्वों को स्पष्ट श्रीर सरल भाषा में गाया गया है। सभी कीतंनों में कुछ-न-कुछ विशेषता तो है ही। एक-दो कीतंनों का श्रनुवाद उदाहरण के लिए यहाँ दिया जाता है।

वेदान्त कीर्तन:

"विवेक छोड़कर एक क्षण भी किसी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मृत्यु श्रवक्यंभावी है। इस तत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए।"

"कई लोग तरह-तरह के उपाय देखते हैं। परन्तु यह कोई नहीं देखता कि श्रनिवार्यरूप से मृत्यु श्रा रही है। यदि देखते हैं तो भी मान लेते हैं—हाँ एक सौ वर्ष के श्रन्दर होगा।"

"तिनक सोचो, तो मुक्ति मनुष्य-जन्म में ही प्राप्त कर सकते हो; विषयसुख कृमि-कीटों के जन्म में भी हो सकता है।"

"किये हुए शुभ तथा प्रशुभ कर्म ही ग्रागे मुख तथा दुःख के कारण वनते हैं। मुख श्रीर दुःख का श्रनुभव न किया हुग्रा कोई भी व्यक्ति इस संसार में है ?"

"पहाड़ जैसी धन-राशि होने पर भी, इन्द्र के समान प्रभावशाली

होते पर भी, यमदूत जब श्राजायँगे तब एक शब्द बोलने का भी समय नहीं मिलेगा।"

"जैसे हम कूड़े में गिरकर घबड़ाते हैं वैसे ही जीव देह-बन्धन में पड़कर घबड़ाते हैं। उनकी विपत्तियों को दूर करने के लिए मुनिवरों के उपदेश में यहाँ बताऊंगा—

"मनुष्य का बन्धन उसके कर्म ही हैं। वे बन्धन टूटने के बाद ही मृक्ति हो सकती है। फलों को भोग लेने से वे बन्धन टूट जाते हैं। ग्रागे इतना तो खयाल रखो, ग्रौर प्रयत्न करो कि नये बन्धनों में न पड़ें।

"एक रहस्य सुनो ! एक सीधा-सादा उपाय ! श्रपना दुष्कृत तथा सुकृत सभी साष्टांग प्राणाम करके मुकुन्द के चरणों में समापित कर दो। बस।

"हाथ में जो म्राता है उसीसे दिन चलाम्रो। म्रधिक की इच्छा मत करो। इन्द्र का पद यदि मिल जाय तो भी किस काम का? वह तुच्छ है। क्षुद्र है।

"भयानक तपस्या करके वरदान पाने की इच्छा करोगे, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। परन्तु बिना किसी इच्छा के चरगों में प्रशाम करोगे तो अपने-आप मुक्त हो जाओगे।

"कोध में आकर किसी को शाप मत देना। याद रखी! समस्त चराचर भगवन्भय है। श्रीर चाहे सुख हो, चाहे दुःख, भोग का समय बीत जाने पर बराबर ही हो जाता है।

"किसी वस्तु में विशेष कौतुक नहीं है। मन से किसी वस्तु में लिप्तता नहीं है। भगवत्भक्तों के साथ भगवान के गुरागान करना ग्रौर सुनना इसी में मन लगा रहे।

"करुणामय श्रीनारायण प्रसन्त होकर अपना सायुज्य देने ही वाले हैं, तो उन्हीं के चरणों में स्वयं क्यों न श्रीपत हो ? दस हजार वार जन्म श्रीर मरण के चक्र में घूमते रहने से क्या लाभ ?" श्रतएव—

"वहुत से जन्मों के समाजित श्रीर संचित कर्म सब-के-सव तुम्हारे

सम्मुख उपहार के रूप में रख दिये। श्रब मुक्ते न जन्म चाहिए, न मृत्यु चाहिए। भगवन्, तुम्हीं मेरी रक्षा करो !"

इस प्रकार के श्रनेकानेक कीर्तनों से कैरली श्रनुगृहीत है। बच्चों को सुलाने के लिए जो लोरियाँ गाई जाती हैं, उनमें भी श्रवतार-पुरुषों की कहानियों का साहित्यमय भाषा में वर्णन किया गया है। ऐसे गीत भी मलयालम् में बहुत उपलब्ध हैं। पण्डित कवियों ने इस प्रकार स्त्री-जनोचित गीतों को निर्मित करके शिशु-हृदयों को भी विकास का श्रव-सर दिया है। देव-कथाश्रों के श्रतिरिक्त, साधारण काव्यमय गीत भी उपलब्ध हैं। केरल के बच्चे-बच्चे के मुँह से ग्राज भी सुनाई देने वाले एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनिए। मां गाती है:

"यह मेरा वात्सल्य-विधान! कोमल शिशु! यह क्या है? मोहन चन्द्र-शिशु है? या कोमल कमल-पुष्प है? या पुष्प में भरा मधु-विन्दु है? अथवा पूर्ण चन्द्र से निकलकर आई चन्द्रिका है? नई प्रवाल-लिका तो नहीं? या सारिका का कलकूजन है? चंचलता से नाचता-भूमता मोर है यह, अथवा पंचम गान करने वाली कोयल? कूदते-फाँदते खेलनेवाला हिरन का शिशु है, या शोभामय हंस-शिशु है?"

सुन्दर उपमानों की कल्पना करते-करते, माँ के दिल में यह भी आता है:

"भगवान् की प्रसन्न होकर दान दी हुई निधि है, या परमेश्वरी सर्वमंगला देवी के हाथ की शुकी है? या यह वात्सल्य-रूपी रतन को सँभाल कर रखने के लिए निर्माण किया हुआ काँचन-पेटक है ?"

इस तरह व्यक्त होती है मातृ-हृदय की भावना। इस प्रकार मल-याल भाषा के गान-साहित्य में संगीत तथा साहित्य, भक्ति तथा विवेक, कला तथा काव्य सम्मिश्रत हैं, और उसमें जन-हृदयों को आनन्द-नृत्य कराने की समस्त सामग्री एकत्रित हुई दिखाई देती है। काव्य-तिटनी कल-कल करती, लहराती, धीरे-धीरे प्रवाहित होकर परिपृष्ठ होती है, और ग्रानेवाली मलयाल महाकाव्य शाखा का स्रोत बनती हुई ग्रागे बढ़ती है।

## महाकाव्य शाखा

कोलम्ब संवत् की दसवीं शताब्दी श्रथवा ईसा की श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध श्रीर उन्नीसवीं शताब्दो के पूर्वार्ध में केरलीय इतिहास में एक परिवर्तन-युग का श्रारम्भ हुशा। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से लोगों का ध्यान पश्चिमी जीवन-पद्धति श्रीर श्रंग्रेजी शिक्षा की श्रोर खिंचा श्रीर इसके श्रनिवार्य परिणामस्वरूप जनता की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, श्राधिक श्रीर सांस्कृतिक भावनाएँ बदलने लगीं।

साहित्यिक ग्रौर सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्कृत के ग्रघ्ययन का स्थान ग्रंग्रों जी के ग्रघ्ययन ने ले लिया ग्रौर पहले जो लोग संस्कृत-पाण्डित्य को ग्रनिवायं समभते थे वे ही ग्रब ग्रंग्रों जी के ग्रघ्ययन ग्रौर पश्चिमी रीति-रिवाजों के वशीभूत होने लगे। किन्तु कोई भी परिवर्तन केवल दोषमय ग्रयवा केवल ग्रुणमय नहीं होता। इसी नियम के ग्रनुसार, ग्रांग्ल-सम्पर्क से जहाँ हानियाँ हुईं वहाँ निश्चित लाभ भी हुए।

इस काल में केरल में सर्वप्रथम छापाखाने का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे समाचार-पत्रों का निकलना और पुस्तकों का बड़ी संख्या में प्रचार सम्भव हो सका। पिरचमी ढंग की शालाओं की स्थापना से पुस्तकों की आवश्यकता बढ़ी और गद्य-रचनाओं की अभिवृद्धि होने लगी। इस काल को गद्य-शाखा की उत्पत्ति का काल कहना अनुचित न होगा। उपन्यासों, प्रवन्धों और लघु-लेखों आदि सभी का आरम्भ इस काल में हो गया। पद्य-शाखा में महाकाव्यों तथा खण्डकाव्यों और गद्य-पद्य-मिश्र शाखा में संगीत-नाटकों, प्रहसनों आदि की रचना की गई।

करल वर्मा कोइलम्पुरान: इन तीनों शाखाश्रों के उपज्ञाता के रूप में केरलीय जनता की श्रद्धापुष्पाञ्जली से संपूज्य होने के श्रिषकारी 'केरल कालिदास' नाम से सुविख्यात 'केरल वर्मा कोइलम्पुरान्' हैं। संस्कृत नाटकों में उत्तम 'श्रिमज्ञान शाकुन्तलं' का भाषा में श्रनुवाद करके मलयाल भाषा के नवीन नाटक-प्रस्थान के मार्ग-दशंक बनने का श्रेय इन्हीं को है। सुन्दरतम सन्देशकाच्य 'मयूर सन्देशं' कैरली को इन्हीं महानुभाव की भेंट है। मलयालम् में प्रथम श्राख्यायिका रचियता भी यही विद्वोत्तंस थे। विद्यालयों की श्रावश्यकता के श्रनुसार बालोपयोगी पुस्तकों की रचना श्रीर संकलन का काम भी 'केरल वर्मा तम्पुरान' के ही सच्यसाचित्य का फल था। इस प्रकार मलयांल भाषा को सर्वतो मुखी विकास प्रदान करने वाले इन महानुभाव का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद श्रपने साहित्याध्ययन में श्रागे बढ़ना उचित होगा।

सन् १८४५ की फरवरी में राजकुल में इस महान् साहित्य-सेवी का जन्म हुग्रा। ये वाल्यावस्था में ही काव्य, नाटक, ग्रलंकारादि के भ्रध्य-यन में पारंगत हो गये। व्याकरण, तर्क, मीमांसा ग्रादि में भी इन्होंने भ्रगाध पाण्डित्य सम्पादित किया। उस समय तिरुचिताकूर की महा-राज्ञी लक्ष्मीमाई के साथ इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद भी अध्ययन जारी ही रहा। ये भ्रंग्रेजी, मराठी, हिन्दी, तिमल, तेलगु म्रादि भाषाग्रों में भी प्रवीण बने। 'स्वस्थ गरीर में स्वस्थ मन' होना चाहिए, यह इनका ग्रादर्श था। इसके पालन करने में ये सदा सावधान रहा करते थे। मृगया ग्रीर व्यायाम इनके शौक थे। शिकार इन स्मरणीय पृष्ण को कितना पसन्द था, यह इनकी कृति 'मृगया स्मरणा' से स्पष्ट होता है। ग्रपनी वाल्यावस्था से ये साहित्य-प्रेमी थे। परन्तु इन्होंने श्रिक कृतियाँ संस्कृत में हो रचीं। कई ग्राट्टकथाएँ, संस्कृत पद्य, लघु काव्य ग्रादि उस समय इन्होंने निर्मित किये।

जव विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक समिति वनी, तब उसके भ्रध्यक्ष वनने योग्य ये ही पण्डितवर्य माने गये। उस समय मलयालम् में कहने योग्य कोई गद्यकृति थी ही नहीं। पाठशाला में सातवीं-श्राठवीं कक्षा तक के योग्य गद्य-पद्य मिश्रित पाठमाला का निर्माण इन्होंने किया। इनकी रचनाश्रों का वर्णन यथास्थान किया जायेगा। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि अपने प्रयत्नों से केरल वर्मा देव ने कैरली को विविध प्रकार की अनन्त सम्पत्ति स्वयं प्रदान की श्रोर सब प्रकार की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि श्राधुनिक-भाषा रूपी शकुन्तला के कण्व-महर्षि यही केरल कालिदास हैं।

इनका जीवन सदा ही कुसुमशय्या नहीं रहा। विधि की वक्रता का अनुभव इनको भी हुआ। एक समय किसी अज्ञात कारण से ये महाराजा की असन्तुष्टि के भाजन बने और परिणामस्वरूप कारागृह में भी बढ़ हुए। उस महाराजा की मृत्यु के बाद ही स्वदेश में आने का सौभाग्य इन्हें मिला। उसके बाद अन्त तक तिरुश्चनन्तपुरं में ही साहित्य-प्रयत्नों में निरत रहकर ये सितम्बर सन् १६१४ में परमगति को प्राप्त हुए।

इनका जीवन-काल केरल भाषा की विविध सरिएयों में विकास का उपोद्धात है। अब तक हमने जो साहित्य-पर्यंवेक्षण किया उसमें सर्वत्र पद्य-कृतियों का ही सन्दर्शन मिला है। अतएव इस पद्य-शाखा का आधुनिक अवस्था तक का अध्ययन कर लेने के बाद ही दूसरी शाखाओं की ओर बढ़ना अधिक सुसंगत होगा। गीतिवृत्त और विविध प्रकार के गीत वर्षा के बाद की हरियाली के समान साहित्य-क्षेत्र में बढ़ गये थे। इनमें प्रत्येक को पढ़ना और समभना इन गिने-चुने पृष्ठों में सम्भव नहीं है। इनमें से विशेष गए।नाहं कृतियों का एक देशावलोकनं ही साध्य है।

'गर्भ-श्रीमान' रामवर्मा महाराजा: इस समय के साहित्य-महा-रिययों में अग्रगणनीय मातृगर्भ में रहते ही सिंहासनारूढ़ होने के कारण 'गर्भ-श्रीमान' नाम से सुविख्यात स्वातितिरुनाल रामवर्मा महाराजा है। यह नाम उत्तर भारत के विद्वानों के लिए भी अपिरिचित नहीं होगा, नयोंकि हिन्दी भाषा में भी साहित्य-निर्माण करने का सामर्थ्य केरल के कवियों में इनको ही था। चन् १-११ में तिरुवितांकूर के महाराजा का देहावसान हुया। राजवंश में कोई पुरुष उत्तराविकारी नहीं या, इसिलए उनकी भागिनेयी श्री रानी लक्ष्मीवाई सिहासनास्ट हुईं। ईस्वर की हुपा से उन् १-१२ में इस राजकुमार का जन्म हुया। इनके दो नाल भी पूर्ण होने के पहले ही इनकी नाता का देहावसान हो गया और ये पिता तथा नीसी रानी पार्वतीवाई के रक्षाविकार में पलने लगे। योवनावस्था प्राप्त होने के पहले ही ये सभी राजीवित विषयों में पारंगत हो गये। इसके श्रीतिरक्त इन्होंने साहित्य में भी श्रपना स्थान बना लिया। हिन्दी, फारसी, मराठी श्रादि भाषाओं में भी ये इतने प्रवीण हो गये कि इनने उत्तम हृतियों का निर्माण कर सकते थे। इनका कथन था—"संगीत साहित्य रसाय लोके। कर्णी ह्यों किल्पतवान् विवाता।" (प्रयील्— संगीत तथा साहित्य दोनों के रसानुभव के लिए ही ब्रह्मा ने मनुष्य की दो कर्ण दिये हैं)। इस विद्वास के श्रनुसार इन दोनों लित कलाओं को इन्होंने परिलालित किया। वाल्यावस्था में ही अपनी काव्य-प्रतिमा के लिए प्रक्यात भी हो गये।

तिरुवितांकूर राजवंश गासन, प्रजा-बत्सलता ग्रीर न्याय-निष्ठा के लिए ग्रिति विख्यात था। इस वंश के राजा ग्रपने विश्राम के समय में ग्रन्थ-रचना करने में विनोद का श्रनुमन किया करते थे। काव्य-शास्त्र-विनोद सभी राजाग्रों के जीवन का ग्रंग वन गया था। ग्रन्तएव पष्टितों, कियों ग्रीर शास्त्रज्ञों को इनसे प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही था। श्री मार्नण्डवमी महाराजा के साहित्य-प्रेम का स्वाहरण हमें गठ श्रव्याय में रामपुरत्तु वारियर के परिचय में मिल चुका है। उन्होंने भी ग्रनेक ग्राट्टकथाएँ ग्रीर ग्रन्थ कितताएँ रची थीं। उनके ग्रनन्तर-गामी श्री कार्तिक तिरुनाल महाराजा रामवमी भी साहित्यदेवी की पूजा श्रदा के साथ करते रहे। उनके बाद कुछ समय राज्य-विष्त्रवों का लीला-स्थल वन गया था। स्वातितिरुनाल महाराजा के जन्म के बाद ही वातावरण शान्त हुग्रा था। इन्होंने जब शासन का सूत्र हाथ में

लिया तब से सरस्वती की नूपुर-भंकार केरल में पुनः व्वनित होने लगी।

संगीत तथा साहित्य के पोषण के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। इनकी ज्ञान-सम्पत्ति और उदारता ने परदेशों से भी सर्वविध शास्त्रज्ञों को श्राक्षित किया। इनकी राजसभा विद्वान्, किव, गायक, परिहासक, इतिहासज्ञ, पुराण्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, इन सातों श्रंगों से परिपूर्ण थी। इन्होंने सभासदों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वयं भी 'श्रन्धं-सुन्दर रत्न-राज्ञि' कैरली को प्रदान की। इनके समय में संगीत की विशेष जागृति हुई। इनके कीर्तन श्राज भी दक्षिण में प्रचलित हैं। 'कथाकालक्षेपं' श्रयवा 'हरिकथा' प्रथमतः केरल में इस महाराजा ने ही प्रारम्भ कर-वाई थी। उसके लिए 'कुचेलवृत्तं' और 'श्रजामिल मोक्षं' नामक दो कृतियां संस्कृत में स्वातितिहनाल ने रचीं। संगीत तथा साहित्य के सुन्दर मिलन का उत्तम उदाहरण हैं ये दोनों कृतियां।

इनकी कृतियों के पाँच विभाग हैं। कीर्तन, पद, वर्ण, तिल्लानं तथा प्रवन्ध। इनमें कीर्तन भगवत्-स्तुति हैं, पद प्रौढ़ प्रृङ्गार-कृति हैं, ग्रीर मन्दिरों में देवदासियों के नाट्य ग्रीर नृत्य के लिए उपयुक्त हैं। संस्कृत, मलयालम् ग्रीर तेलुग्र तीनों भाषाग्रों में सौ से ग्रधिक पद इन्होंने लिखे हैं। प्रवन्धों में उत्सव-प्रवन्ध तथा नवरात्रि-प्रवन्ध विशेष स्मर-ग्रीय हैं। इनकी छ:-सात सौ से ग्रधिक किवताएँ ग्रभी उपलब्ध हैं। खोजने पर ग्रीर कृतियाँ मिल जाने की ग्राशा भी है। एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी संस्कृत रचनाग्रों में, भाषा-कृतियों से ज्यादा ग्रर्थ-गाम्भीयं तथा सुन्दरता ग्रीर प्रसन्नता पाई जाती है।

इनकी भाषा-कविता के उदाहरण के रूप में केरल में प्रचलित एक गीत का श्रनुवाद यहाँ दिया जाता है।

भी पद्मनाभ की यात्रा जा रही है। दोनों स्रोर खड़ी दर्शनार्थी स्त्रियां स्रापस में कहती हैं:

"इस कनकमय कमल-वाहन में जाने वाले प्रकाशमय पुरुष कौन हैं ? वलमथन-इन्द्र श्रपने पूर्ण वैभव के साथ इस वसुधा में उतर श्राये हैं ? नहीं; क्योंकि यदि इन्द्र हो तो उसकी हजार आँखें कहाँ गईं ?"

"हे गजगमने ! तो फिर क्या यह शीतरिशम चन्द्र है ? श्ररे ! यह चन्द्र हो तो इसका कलंक कहाँ गया ?"

"तो क्या ये गौरी के पति श्री शंकर भगवान् हैं ? मेरी सखी ! गौरीनायक होते तो तीसरी श्रांख न होती ?"

"ग्रिति तेजस्वी हैं ये। कहीं सूर्य भगवान् तो नहीं हैं? नहीं, यदि सूर्य हों तो इतने शान्त कैसे ?"

"हे मधुवारणी ! तो क्या यह कुबेर हैं ? नहीं जी ! कुबेर तो विरूपी हैं । ये साक्षात् श्री पद्मनाभ स्वामी हैं ।"

तिरुवितांकूर में ग्रांग्ल-विद्यालय की स्थापना इन्हीं राजा ने की थी। ये पाश्चात्य शास्त्रों को पौरस्त्य शास्त्रों के साथ मिला-मिलाकर ग्रां घ्यायन करने में सदा तत्पर रहते थे। तिरुग्रनन्तपुरं के प्रख्यात खगोल-दर्शन-मन्दिर ग्रीर मृग-शाला की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। पहला सरकारी छापाखाना भी केरलीयों को इनकी ही देन है। इनकी राजसभा के सदस्य सर्वश्री विद्वान कोयित्तंपुरान्, इरियम्मन तंपि कुञ्जु-कृष्ण पुनुवाल् ग्रादि पण्डित-श्रेष्ठ थे।

चेलप्परम्पु नम्पूरि श्रीर पून्तोट्टं नम्पूरि: इस काल के प्रख्यात कियों में दो नम्पूतिरि थे। इन दोनों ने ही कुञ्चन् निपयार की भाषा-शैली का अवलम्बन करके किवता रची है। चेलप्परंपु आशु-किव भी थे। कहा जाता है कि एक बार जब ये अपनी सस्यवाटिका में घूम रहे थे तब बेल में करेले दिखाई दिये। इन्होंने उन्हें तोड़ने को हाथ बढ़ाया तो साथ के मित्र ने कहा—"एक क्लोक बोलो, फिर तोड़ो।" इस पर इन्होंने फलों को सम्बोधित करके कहा:

"पीयूष के श्रहंकार को भी दवाने वाली कल्पवल्ली-तुल्य लता के विश्वगुग्ण ! धान की खेती के पाइवं में बंघी हुई वाड़ के श्रलंकार बनकर सदा उत्सव मनाते, भूमते-भामते, श्रानिन्दत रहने वाले तुम लोग, श्रव कृपा करके मेरे हाथ में श्रा जाग्रो।"

समय-समय पर इस प्रकार अनेक कविताएँ इन्होंने रची हैं। पून्तोट्टं नम्पूरि भी एक स्मरणीय साहित्यकार हुए हैं।

वेण्मिश् नम्पूरि—पिता-पुत्र: दो अन्य किव वेण्मिश नम्पूरि नाम से प्रसिद्ध पिता और पुत्र थे। कोचीन राज्य में वेल्लारप्पल्ली नाम का गांव इनका जन्मस्थान था। गृहनाम 'वेण्मिशि' था, इसलिए 'वेण्मिशि नम्पूरि' नाम से ही ये दोनों प्रसिद्ध हुए। सन् १८१७ से १८६१ तक पिता का जीवनकाल था, १८४४ से १८६३ तक पुत्र का। दोनों अपने किवता-चातुर्य के कारशा विख्यात हुए। नम्पूरि ब्राह्मशा स्वभाव-सिद्ध रिसकता और हास्य-सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वेण्मिशा अच्छन् (पिता) नम्पूरि को एक क्षत्रिय पत्नी से दूसरा पुत्र भी था, जो कोटुङ्ङल्लूर कुञ्जिककुट्टन तम्पुरान् के नाम से विख्यात हुआ। विद्वान् पिता तथा विद्वोत्तंस पुत्र—अतएव यदि यह सम्मेलन कैरली के लिए सौभाग्यवर्घक बना तो आश्चर्य क्या है?

केरल-अन्तरिक्ष में इस समय विद्वत्केसरी तथा रिसक-शिरोमिण् किववर्यों की प्रचुर वृद्धि दिखाई देती है। इन किवयों में संस्कृतिनिष्ठा छोड़कर मिण्-प्रवाल शैली का अवलम्बन करने की वृत्ति भी स्पष्ट है। समान धर्मित्व के कारण हो या किसी अन्य कारण से, इस समय केरल के किव एक-दूसरे के मित्र, परस्पर-हित्तिषी और स्नेहशील रहे। इनका आपस का पत्र-व्यवहार ही भाषा के लिए एक बहुमूल्य भण्डार बन गया है। साधारणतः इन सबने श्लोक वृत्तों को स्वीकार किया है। संस्कृत वृत्तों में सुन्दर पदिवन्यास के साथ शुद्ध भाषा श्लोक बनाने का चातुर्य इन सबको स्वतःसिद्ध था।

वेण्मिं मकन (पुत्र) नम्पूरि श्रपने पिता के वात रोग के कारमा दुः सी होकर श्रपने भाई कुञ्जिक्कुट्टन् तम्पुरान् को लिखते हैं:

"पिता का रोग जाता नहीं है। देवगए तथा वैद्यगए भी स्नेह-शून्य होकर श्रव मानो श्रपने-श्राप हट गये हैं। इसी कारए पिता श्रोर हम सबका विपाद बढ़ रहा है। क्या उपाय है? मेरे राजकुमार! यह

## सव दुर्योग ही है।"

इस प्रकार समय-समय पर ये कविवयं जो पत्र-व्यवहार करते थे, वह सव कविता में ही होता था। बहुत सा पत्र-व्यवहार 'वेण्मणि कृतिकल्' ग्रादि काव्य-समाहारों में प्रकाशित हो चुका है।

श्रन्छन् नंपूरि (पिता) ने कीर्तन-क्लोक, कीर्तन-गान श्रादि भी रचे हैं। उनका प्रथम प्रयत्न इसी दिशा में दिखाई देता है श्रीर उसका परिगाम श्रति सुन्दर भी है। एक क्लोक का भाव है:

"मेघश्याम श्रपना खेल छोड़कर, हाथ में बाँसुरी लेकर भागते श्राते हैं श्रोर माँ की गोद में बैठकर जल्दी-जल्दी दूध पीने लगते हैं। तव दौड़-धूप श्रोर खेल के कारएा थके हुए मुख-चन्द्र से निकलनेवाले स्वेद-विन्दुश्रों को वार-वार पोंछने का सौभाग्य जिन हाथों को मिलता है, यशोदा के उन दोनों हाथों को में नमस्कार करता हैं।"

इनके पुत्र 'वेण्मिण मकन' भी पिता के समान ही योग्य थे। शिक्षा में पीछे रहने पर भी भावना और प्रतिभा के कारण उन्होंने कवि-सम्राटों के बीच अपना स्थान बना लिया। वाल्यावस्था से ही 'तुल्लल' पढ़ने और देखने में इनको उत्साह था। काव्य-रचना में पिता और नदुवत्तु अच्छन् नंपूरि इनके ग्रुह थे। परन्तु सब ग्रुणों को हरा देने वाला एक दुर्गुण—आलस्य—इनको जन्म-सिद्ध था। इससे ग्रुहजन और मित्रगण सभी तंग आ गये थे। इनके वारे में कोडुङ्ङल्लूर कोञ्बुणिएतंपुरान् ने लिखा है:

"काल मेघ का रंग, रस-परिपूर्ण वाग्गी, वहुत घीरे-घीरे वोलना, वड़ी-वड़ी ग्राँखें, भरपूर ग्रालस्य ग्रौर लापरवाही, दिशा-दिशा में फंली कीर्ति, कविता-सामर्थ्य ग्रादि सद्गग्गों का ग्रागार यह छोटा-सा मनुष्य, देखो, रेंगता-जैसा ग्रा रहा है— मानो सैर करने निकला हो।"

कवि स्वयं अपने काले रंग से ज़रा चिढ़े मालूम होते हैं, वयों कि किसी समय उन्होंने कहा है:

"इस कूर कमलोद्भव (ब्रह्मा) ने मेरा देह बनाने के लिए जो

मिट्टी ली उसमें ज्यादा स्याही मिला ली। दुष्ट कहीं का !"

हास्यरस और परिहास, इन दोनों किवयों के, विशेषतः मकन् नंपूरि के, सहज गुरा थे। परन्तु विद्वेष, पारुष्य अथवा ईर्ष्या इनके पास भी नहीं फटकी। यदि किसी ने इनके पूजनीय लोगों के विरुद्ध या स्वयं इनके ही विरुद्ध कुछ आक्षेप किया, तो मकन् नंपूरि का ब्रह्म-तेज देखने योग्य होता था। उनकी किवता-देवी आवेशपूर्वक आगे वढ़कर प्रतिद्वंद्वी के वक्षःस्थल को वाग्शरों से विदीएं करके ही बान्त होती। वहाँ इनके आलस्य या जापरवाही का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार के अनेक किवता-शत्यों से कैरली परिभूषित भी हुई है। इनके सामने अखाड़े में उतरने वाला कोई भी समानकालीन किव हाथ जोड़कर हार माने विना कभी रह नहीं सका। परन्तु वह श्लोक-शकार वर्ष समाप्त होते ही इस शुद्ध ब्राह्मए का कालुब्य भी बाष्परूप होकर उड़ जाता था।

उत्सवादि देखने के लिए देश-देश में धूनना और कविता रचना, ये दोनों इनकी प्रधृत्तियाँ थीं। तरह-तरह के लोगों से मिलने और उनके स्वभाव, विचारादि जानने का इन्हें पूरा अवसर मिला था; अतः इनकी कविताओं में वर्णना का तन्मयत्व और सूक्ष्मावलोकन-वैचित्रय खूव दिखाई देता है। परन्तु इनकी कविताओं का एक वड़ा भाग अश्लील होने से सभा-समक्ष लाने योग्य नहीं है। श्रृङ्गारिक कविता लिखना प्रायः सभी कवियों को रुचा है, परन्तु इनकी कविता तो एकान्त में पढ़ने में भी लज्जा उत्पन्न करती है। इसलिए उसका प्रचार आज भी गोपनीय वस्तुओं के समान गुप्त रूप से होता है। इनके एक सुप्रसिद्ध श्लोक में एक सुन्दरी का वर्णन है:

"मेघ-समूह के नीचे चन्द्रकला, उसके नीचे दो नील मीन, उनके बीच नीचे की श्रीर तिलका पुष्प, फिर विम्दाफलों के बीच एक पंक्ति मोती, दोनों श्रीर दर्पण, एक कलक चाँदनी श्रीर पूर्ण चन्द्र विम्व! नीचे उतरे तो दो मेरु पर्वत श्रीर ग्रश्न, जिसके नीचे कालसर्प जैसी सीढ़ी, श्रन्त में कुर्या । श्रागे पुलिन श्रीर इन सबको सँभालने के लिए दो सुन्दर सुवर्ण-निर्मित स्तम्भ ! ये सब दो पल्लवों के ऊपर दिखाई देते हैं।"

नवीन सम्प्रदाय की किवता-रचना के उपज्ञाता के रूप में ये दोनों किव स्मरणीय हैं। नवीन शैली की विशेषता थी—मिण-प्रवाल शुद्धि, स्निग्ध पद-प्रयोग, कर्णानन्दकारी सुगम-प्रासनिष्ठा श्रीर श्रर्थ-भंग या यति-भंग के विना प्रवाहित होने वाला धारामयत्व श्रादि।

कठिन संस्कृत पदों में भाषा प्रत्यय ग्रादि जोड़कर की गई 'कुमारि-येत्तान् प्रसिवच्चु बोते (कुमारी को प्रसव करके सोई है)' जैसी रचनाश्रों में छांछ ग्रीर घान मिलाने का जैसा ग्रसंवद्धत्व तथा वैरूप्य स्पष्ट है। इस प्रकार का वैरूप्य हटाकर सुन्दर, सरल संस्कृत ग्रीर योग्य मलयाल पदों के विन्यास से, विलष्टतादि काव्य-दोषों को दूर करके कविता निर्माण करना ही 'मिण-प्रवाल-गुद्धि' का ग्रथं है। ग्रन्य ग्रण नाम से ही स्पष्ट हैं।

वेण्मिण-कृतियों में ये गुण स्वयंसिद्ध हैं। इन्हीं किवयों की प्रेर्णा से भाषा में क्लोक-वृत्त और इस प्रकार की किवता का प्रचार वढ़ा है। प्राचीन काल में दितीयाक्षर प्राप्त को ग्रावश्यक माना जाता था। सृग्धरा, बाद् लिवकीडित ग्रादि लम्बे वृत्तों में केवल दितीयाक्षर प्राप्त से विशेष सुन्दरता नहीं ग्राती; ग्रतएव इन पिता-पुत्र ने ग्रीचित्यानुसार पदमध्य ग्रीर पदान्त्यप्राप्त की किवताश्रों को प्रचित्त किया। ग्रनुप्राप्त का प्रयोग ग्रन्य किवयों ने, विशेषतः कुञ्चन् निष्यार ने किया ही था। एसको ग्रपनी नवीन शैलों में भी इन किवयों ने स्वीकार किया। इस प्रकार सरल, सुन्दर श्रीर प्रीढ़ तथा गम्भीर विषयों को वर्णन करने योग्य नवीन रीति में जब इन किवयों ने क्लोक-निर्माण ग्रुक्त किया तब सहदयों के लिए यह भाषानिष्ठ संस्कृत शैलों ग्रीविक श्राह्मादकारक बन गई ग्रीर इन रीति का ग्रनुकरण करने वालों की संस्था बढ़ने लगी।

नद्वत् ग्रस्छन् ग्रीर नद्वत् मकन् नम्पूरि: इस नवीन जागृति के काल में भाषा-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। इस समय के

प्रत्येक किव का नाम भी यहाँ गिना देना सम्भव नहीं दीखता। परन्तु विशेष स्मरग्रीय कवियों में एक श्रीर पिता-पुत्र नदुवत्तु श्रन्छन् नम्पूरि तथा नटुवत्तु मकन नम्पूरि नाम से प्रसिद्ध हें । जन्म से ही दरिद्र, बाल्य में ही पिता की मृत्यु, इत्यादि कष्टमय परिस्थितियों में पले श्रच्छन् नम्पूरि स्वप्रतिभा, प्रयत्नशीलता ग्रौर ईश्वर-कृपा से घीरे-घीरे ग्रागे बढ़े। कुञ्चन् निम्पयार के तुल्लल श्रवधानपूर्वक पढ़ने से उनकी कविता-रीति श्रीर हास-रसिकता इनकी प्रेरक वन गई। वाद में इन्हें कोचीन की राजधानी तृष्पूिशात्तुरा में पहुँचने भीर वहाँ के विद्वोत्तंसों के शिष्य वनने का अवसर मिला। मध्यवयस्क होने पर कविता-वेदी में प्रतिष्ठा थीर नित्य-दारिद्रच से सामान्यरीत्या मुक्ति भी इनको मिल गई। इनकी कृतियों में अंबोपदेश, भगवत् स्तुति, भगवद्दूतं नाटकं, श्रुंगेरी-यात्रा, श्रक् र-गोपालं नाटकं, श्रष्टिमियात्रा श्रादि श्रीर श्रगिएत इलोक प्रसिद्ध हैं। संक्षेप में कहें तो चेल्परंपु नम्पूतिरि श्रीर पून्तोट्टु नम्पूतिरि ने मिलकर जिस भाषा-कविता-प्रस्थान का बीजावाप किया, उसे वेण्मिशा अच्छन् तथा नटुवत्तुच्छन् ने मिलकर सिचन-शुश्रूषा आदि करके वढ़ाया श्रीर उनके शिष्य, प्रशिष्य श्रादि श्रन्य कवियों ने उसको श्रपने प्रयत्नों द्वारा कुसुम-फलादि से परिपूर्ण बनाया।

इस मार्ग पर श्रागे वहें तो हम देखेंगे कि केवल श्रलग-श्रलग क्लोकों या वर्णांनों से ही सन्तुष्ट होने की मनोवृत्ति कैरली की नहीं रही। उसके पूजक श्रधिक महत्वाकांक्षी होने लगे। यदि संस्कृत में महाकाव्य वन सकता है तो भाषा में क्यों नहीं? यह प्रक्त कविकुञ्जरों के हृदय में श्रंकृरित हुआ। परिणाम यह निकला कि मलयाल भाषा में सर्वकाव्य-लक्षणों से पूर्ण महाकाव्यों की सृष्टि होने लगी।

श्रड़कत्त पद्मनाभ कुरुपु: इस प्रकार सर्वग्रुणसंपन्न प्रथम महा-काव्य है—अड़कत्तु पद्मनाभ कुरुपु द्वारा विरचित 'रामचन्द्र विलासं'। एडुत्तच्छन् की अध्यातम रामायण के आधार पर लिखे इस काव्य में केवल श्रस्थिपंजर के लिए ही ये कवि श्रादिकवि के श्रनुगृहीत हैं। शब्द-योजना, सौष्ठव, प्रसाद-गुण, प्रसंगानुसार रस-विन्यास ग्रादि इस काव्य के विशिष्ट गुण हैं। पाँचवें सर्ग में जब श्रीरामचन्द्र वन-यात्रा के लिए तैयार होते हैं भीर माता कौसल्या तथा सब पुरवासी अत्यन्त दु:खी होकर विलाप कर रहे हैं, तब सौमित्रि क्रोघ, दु:ख श्रीर निराशा से ग्राकान्त होकर ग्रग्रज से कहते हैं:

"वुढ़ापे के कारएा पिताजी छोटी मा के षड्यन्त्रों के वशीभूत हैं श्रीर उनके मायातन्त्रों में पड़कर भ्रान्त हो गए हैं। इस श्रवस्था में कहे गये पूर्ण श्रर्थहीन, निस्सार वाग्जाल केवल उन्मत्तों की जल्पना जैसे हैं। उन्हें मानिये नहीं श्रीर वन में भी मत जाइये।"

"बिना माँगे महाराजा ने ग्रापको यह राज्य दान दिया। भ्रव दुःखी होकर ही उसे वापस ले रहे हैं। यह ग्रन्याय है। ग्राप भ्रपने हक की छोड़े दे रहे हैं, तो यह भी दोष है। मन वदलकर जो भ्रन्याय-वचन कहते हैं, वे मानने योग्य नहीं हैं; वन में मत जाइए।"

"जो ईश्वर ने दिया है उसे ग्रपने प्रयत्नों से वढ़ाना ही मनुष्य-धर्म है। पुरुष को प्रयत्न से ही समृद्धि भीर वैभव मिलता है। भ्रव इन सुन्दर पदों से वन के कष्टकाकीर्ए मार्गों में चलकर उन वन-वृक्षों को रक्त से सींचने की भ्राज्ञा ग्रनुसरएगिय नहीं है; वन में मत जाइये।"

इस प्रकार दस-पन्द्रह क्लोकों से लक्ष्मण के हृदय की वेदना, पारुप्य तथा ग्रमर्ष को ग्रनक्वर सुवर्ण-लिपि में ग्रन्थित किया गया है।

जव कौसल्या भी साथ जाने को ग्राग्रह करती हैं तो श्री रामचन्द्र का उत्तर सुनिये:

"प्रासाद के अन्तःस्थल से निकलकर में वन में जाता हूँ। छोटी मां को वैघव्य का जरा भी भय नहीं है। उनके अविवेकमय वार्तालाप से वोध-भृष्ट होकर परवश हुए वृद्ध पिताजी को, मेरी माँ, धन्य-स्वरूपिणी ! आप भी छोड़ देंगी तो यह अन्याय होगा।"

जव रावण सीता का हरण करने के लिए ग्राता है ग्रीर पर्णकुटी में देवी को निजस्वरूप दिखाकर उनसे श्रपनी पत्नी वनने का ग्राग्रह करता है, तब श्रीराम को छोड़ने का एक न्याय यह बताता है:

"वगुला पक्षी को कमलनाल किसलिए चाहिए? ग्रन्धे को दर्पेगा से क्या मतलब? बिल्लो को रुई का क्या उपयोग? इसी प्रकार संन्यासी को युवितयों की क्या ग्रावश्यकता?"

रावरा से, कपट वेषधारी संन्यासी से, इस प्रकार प्रश्न कराते, पर्दे के पीछे खड़े-खड़े मुस्कुराते हुए किन का मुख इस समय हमें दीख जाता है।

दूसरा महाकाच्य है "रुक्मांगद चरितं।" इसका इतिवृत्त एकादशी वृत माहात्म्य का वर्णन करनेवाली एक पुराग्णकथा है। किव का नाम 'पन्तलं केरलवर्मा राजा' है।

हनमांगद नाम के राजा अपनी पत्नी सन्ध्यावली और पुत्र चन्द्रांगद के साथ सकुशल अयोध्या में राज कर रहे हैं। एक दिन राजा पत्नी के साथ उद्यान में जाते हैं। वहाँ वसन्त ऋतू होने पर भी वृक्ष-लतादि को पुष्प-विरहित देखकर सन्ध्यावली दुखित होती है। अन्ततः पुष्पस्तेनों की खोज होती है भीर पता चलता है कि यह काम देवस्त्रियों का है। राजा स्वयं इस चोरी को देखकर चोरों को पकड़ना चाहते हैं। रात में उद्यान में छिपकर वे देवस्त्रियों का धाना भीर फूल तोड़कर ले जाना देखते हैं श्रीर उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के स्पर्श से देव-विमान की गति एक जाती है। इस प्रकार उपद्रव करनेवाले राजा की देवियाँ शाप देने ही वाली हैं कि राजा ग्रपने वाग्विलास से उनको शान्त करते हैं और विमान को चलाने का उपाय पूछते हैं। एकादशी . करने वाले किसी व्यक्ति के स्पर्श से ही विमान पूर्ववत् गतिमयू दि-यह जानकर राजा चारों दिशाश्रों में ऐसे व्यक्ति की खोज के बारह को भेजते हैं। वहुत दूँढ़ने पर एक चाण्डाली मिल जाती श्रन्तर्गत दारिद्रच श्रीर रोग के कारण एकादशी के दिन न खार की पण्डित, था। उसको लाकर विमान के पास खड़ा किया जाता है हैन कवि का मान से विमान ऊपर उठने लगता है। तब ग्राश्चर्रे अपर 'केशवीयं' देवस्त्रियां वताती हैं कि भगवान् माहादिएसु के र 🛴 दीखता।

शब्द-योजना, सौष्ठव, प्रसाद-गुण, प्रसंगानुसार रस-विन्यास श्रादि इस काव्य के विशिष्ट गुण हैं। पाँचवें सर्ग में जब श्रीरामचन्द्र वन-यात्रा के लिए तैयार होते हैं भीर माता कौसल्या तथा सब पुरवासी श्रत्यन्त दुःखी होकर विलाप कर रहे हैं, तब सौमित्रि कोघ, दुःख श्रीर निराशा से श्राकान्त होकर श्रग्रज से कहते हैं:

"बुढ़ापे के कारण पिताजी छोटी मा के षड्यन्त्रों के वशीभूत हैं श्रौर उनके मायातन्त्रों में पड़कर भ्रान्त हो गए हैं। इस श्रवस्था में कहे गये पूर्ण श्रर्थहीन, निस्सार वाग्जाल केवल उन्मत्तों की जल्पना जैसे हैं। उन्हें मानिये नहीं श्रौर वन में भी मत जाइये।"

"बिना मांगे महाराजा ने भ्रापको यह राज्य दान दिया। भ्रव दुःखी होकर ही उसे वापस ले रहे हैं। यह भ्रान्याय है। भ्राप भ्रपने हक को छोड़े दे रहे हैं, तो यह भी दोष है। मन बदलकर जो भ्रन्याय-बचन कहते हैं, वे मानने योग्य नहीं हैं; वन में मत जाइए।"

"जो ईश्वर ने दिया है उसे ग्रपने प्रयत्नों से बढ़ाना ही मनुष्य-धर्म है। पुरुष को प्रयत्न से ही समृद्धि ग्रौर वैभव मिलता है। ग्रब इन सुन्दर पदों से वन के कण्टकाकी एाँ मार्गी में चलकर उन वन-वृक्षों को रक्त से सींचने की ग्राज्ञा ग्रनुसर एगिय नहीं है; वन में मत जाइये।"

इस प्रकार दस-पन्द्रह श्लोकों से लक्ष्मण के हृदय की वेदना, पारुष्य तथा श्रमर्ष को श्रनश्वर सुवर्ण-लिपि में ग्रन्थित किया गया है।

जव कौसल्या भी साथ जाने को ग्राग्रह करती हैं तो श्री रामचन्द्र का उत्तर सुनिये:

"प्रासाद के ग्रन्तःस्थल से निकलकर में वन में जाता हूँ। छोटी मां को वैधव्य का जरा भी भय नहीं है। उनके ग्रविवेकमय वार्तालाप से वोध-भृष्ट होकर परवश हुए वृद्ध पिताजी को, मेरी मां, धन्य-स्वरूपिग्गी! श्राप भी छोड़ देंगी तो यह ग्रन्याय होगा।"

जब रावण सीता का हरण करने के लिए आता है और पर्णकुटी में देवी को निजहबरूप दिखाकर उनसे अपनी पत्नी बनने का आग्रह करता है, तब श्रीराम को छोड़ने का एक न्याय यह बताता है:

"व्युला पक्षी को कमलनाल किसलिए चाहिए? अन्धे को दर्पण से क्या मतलब? विल्लो को रुई का क्या उपयोग? इसी प्रकार संन्यासी को युवतियों की क्या आवश्यकता?"

रावरा से, कपट वेषधारों संन्यासी से, इस प्रकार प्रश्न कराते, पर्दे के पीछे खड़े-खड़े मुस्कुराते हुए किव का मुख इस समय हमें दीख जाता है।

दूसरा महाकाव्य है "रुक्मांगद चरितं।" इसका इतिवृत्त एकादशी वृत माहारम्य का वर्णन करनेवाली एक पुराणकथा है। कवि का नाम 'पन्तलं केरलवर्मा राजा' है।

हनमांगद नाम के राजा भ्रपनी पत्नी सन्ध्यावली भ्रीर पुत्र चन्द्रांगद के साथ सकुशल ग्रयोध्या में राज कर रहे हैं। एक दिन राजा पत्नी के साथ उद्यान में जाते हैं। वहाँ वसन्त ऋतु होने पर भी वृक्ष-लतादि को पुष्प-विरहित देखकर सन्ध्यावली दुखित होती है। अन्ततः पुष्पस्तेनीं की खोज होती है भीर पता चलता है कि यह काम देवस्त्रियों का है। राजा स्वयं इस चोरी को देखकर चोरों को पकड़ना चाहते हैं। रात में उद्यान में छिपकर वे देवस्त्रियों का ग्राना ग्रीर फूल तोड़कर ले जाना देखते हैं श्रीर उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के स्पर्श से देव-विमान की गति एक जाती है। इस प्रकार उपद्रव करनेवाले राजा को देवियाँ शाप देने ही वाली हैं कि राजा ग्रपने वाग्विलास से उनकी शान्त करते हैं और विमान को चलाने का उपाय पूछते हैं। एकादशी-व्रत करने वाले किसी व्यक्ति के स्पर्श से ही विमान पूर्ववत् गतिमय होगा, यह जानकर राजा चारों दिशाश्रों में ऐसे व्यक्ति की खोज के लिए चरों को भेजते हैं। वहुत ढूँढ़ने पर एक चाण्डाली मिल जाती है, जिसने दारिद्रच श्रीर रोग के कारण एकादशी के दिन न खाया या न सोया या। उसको लाकर विमान के पास खड़ा किया जाता है। उसके स्पर्श-मात्र से विमान ऊपर उठने लगता है। तब म्राश्चर्य-स्तम्भित राजा को देवस्त्रियां वताती हैं कि भगवान् माहादिष्णु के घ्यान श्रीर उपासना का

### ही यह परिगाम है।

एकादशी व्रत का यह माहात्म्य राजा के हृदय में बैठ जाता है ग्रीर वे अपने कुलगुरु विसष्ठ के पास जाकर इसके बारे में परामर्श करके उनकी आज्ञा और सहायता से समस्त अयोग्या राज्य में एकादशी-व्रत का प्रचार करवाते हैं। अयोग्या नगरी में बूढ़े-बच्चे, ब्राह्मण्-शूद्र, स्त्री-पुरुष सभी एकादशी-व्रत का अनुष्ठान करने लगते हैं। राज्य में धर्म इतना बढ़ जाता है कि मृत्यु को वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलता।

ऐसे ग्रवसर पर नारद यम-धाम में जाकर सारी बातें बता देते हैं ग्रीर कहते हैं, जब तक रुक्मांगद के राज्य में एकादशी-व्रत चलेगा तब तक यह दशा बदल नहीं सकती । यह सुनकर राजा का व्रत भंग करने के लिए यम ब्रह्मा के पास जाते हैं ग्रीर उनको सब बातें बताते हैं। ब्रह्मा एक मोहिनी की सृष्टि करके उसे भूमि पर भेजते हैं।

श्रव राजा रुक्मांगद मृगया के लिए वन में जाते हैं। वहां मोहिनी को देखकर मोहित होते हैं शौर जब जो मांगे सो देने की प्रतिज्ञा करके उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। कुछ समय वन में ही विहरण करने के बाद दोनों राज्य में श्राते हैं। रानी संघ्यावली पितवता पत्नी के कर्तव्य का पालन करती है। तीन वर्ष बीतने पर मोहिनी श्रपना काम करने का निश्चय करती है। एकादशी के दिन वह राजा के पास जाकर श्रपना वर मांगती है कि राजा एकादशी-व्रत का भंग करें। राजा, सम्घ्यावली श्रादि सभी उसको समक्ताने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह श्रपनी हठ पर हढ़ रहती है। श्रन्त में राजा के प्रार्थनानुसार व्रत-भंग के बदले दूसरा वर मांग लेती है। वह श्रीर भी भयानक है। मोहिनी कहती है कि उसके पित के प्रिय पुत्र का, मां के सामने, शिरच्छेदन किया जाय तो व्रत भंग करने की श्रावश्यकता नहीं है। राजा मूछित होकर नीचे गिर पड़ते हैं। सन्घ्यावली पुत्र को लेकर वहां श्राती है श्रीर पित से प्रार्थना करती है कि वे पुत्र-वध करके भी सत्य का पालन करें, परन्तु एकादशी वत को भंग न करें। राजा भगवद-पादारविन्दों में शरण

लेकर वालक पर प्रहार करने के लिए खड्ग उठाते ही हैं कि भगवान् प्रत्यक्ष होकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने गरुड़-वाहन पर साथ लेकर अन्तर्धान हो जाते हैं। इसके साथ कान्य भी पूर्ण हो जाता है।

'नगरागांव शैलतुं चन्द्राकींदय वर्णन' आदि समस्त कान्य-लक्षणों से यह कान्य भी अलंकृत है। कैरली का यह एक विशेष अलंकार है।

तीन महाकाव्य: इसी समय केरल भाषा में और तीन महाकाव्यः रचे गए—'चित्रयोगं', 'उमाकेरलं' तथा 'केशवीयं'। इनके रचिता यथाकम श्रीवल्लतील नारायण मेनवन्, उल्लूर परमेश्वर श्रय्यर तथा के० सी० केशविष्टले हैं। तीनों साहित्य-क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठ पराक्रमी हैं श्रीर इनकी कृतियाँ एक से बढ़कर एक हैं।

वल्ततोल-कृत 'चित्रयोगं': 'चित्रयोगं' 'कथा-सरितसागर' की मन्दारवतो-सुन्दरसेन की कथा के ग्राधार पर नाम बदलकर लिखा हुग्रा महाकाव्य है। निपध राज्य के राजकुमार चन्द्रसेन श्रीर. तारावली राजकुमारी का प्रग्राय श्रीर विविध विघ्नों के बाद श्रन्त में विवाह—यही इतिवृत्त है। काव्य-लक्षण्-सम्पूर्ण यह महाकाव्य केरल के पाँच महाकाव्यों में श्रपना स्थान रखता है।

उल्लूर-कृत 'उमाकेरलं' ! यह महाकवि उल्लूर परमेश्वर अय्यर के प्रतिभा-वैभव का परिगाम है। इसका इतिवृत्त तिरुवितांकूर राज्य के इतिहास के कुछ पुष्ठ हैं। इतिहास का गुष्क अस्थि-पंजर लेकर, भावना-रूपी प्राम् भरकर, एक सुन्दर काव्य उपस्थित किया गया है। सत्रहवीं शताब्दी में विगाद्दु (तिरुवितांकूर का दक्षिणी भाग इस नाम से प्रसिद्ध या) श्रादित्यवर्मी नाम के एक दुवंल राजा के शासन में था। उस समय राज्य के श्रन्दर श्रन्त:छिद्र बहुत था।

'एट्टर योगम्' (साढ़े ग्राठ का योग) नाम से ग्राठ ब्राह्मणों ग्रीर महाराजा को समिति राज्य-शासन की ग्रधिकारी थी। उसकी मदद के लिए 'एट्ट्रवीट्टिल पिल्लमार' (ग्राठ गृहों के गृहाधिपति) भी नियुक्त थे।

परन्तु उन ग्राठ ब्राह्मणों ग्रीर ग्राठ गृहाधिपतियों ने मिलकर राजा श्रीर राजवंश का नाश करने का प्रयत्न किया। राजा दुर्वल श्रीर ऋषु बुद्धि के थे। उनके मन्त्री रिववर्मा तंपान नाम के एक क्षत्रिय थे। राजा की पुत्री कल्यागाी श्रीर तंपान प्रेम-बद्ध हो गये श्रीर महाराजा की अनुमति उनको उपलब्ध हो गई। इस बीच एट्टुवीट्टिल् पिल्लमार ने आपस में सलाह करके राजमहल में आग लगा दी और तम्पान ने उसी समय भ्राग लगाने वाले का वध कर डाला। परन्तु पिल्लमार ने चातुर्यं के साथ वह श्रपराघ तम्पान के ऊपर श्रारोपित किया। महाराजा ने इस स्वयंस्पव्ट दोष के लिए अपने विश्वस्त मन्त्री को देश से निकाल दिया। शत्रु जो चाहा सो ही हुग्रा। इसके बाद शीघ्र ही राजा को नैवेद्य में विष मिलाकर दिया गया भ्रीर राजा की मृत्यु हो गई। कोई पुरुष उत्तराधिकारी न होने से आदित्यवर्मा की बहन उमयम्मरानी को राज्य शासन का भार अपने ऊपर लेना पड़ा। आठ गृहस्थों में से एक रामनामठतिल् पिल्ला नाम के व्यक्ति ने रानी के छ: पुत्रों में से छोटे पाँच को कृपा-लेश विना एक तालाव में डुबाकर मार डाला। ईश्वर की कृपा से ही ज्येष्ठ पुत्र वच गया था। इसी वीच उन दुष्टों में से दूसरा कल्यागी को बलात् लेकर भागने लगा। तिरुवितांकूर की इस दयनीयावस्था में उसे हड़प लेने का उपयुक्त भ्रवसर देखकर एक मुगल-्सरदार ने उस पर त्राक्रमण कर दिया। उस सरदार ने उस दुष्ट को ्मारकर कल्याग्री का श्रपहरण किया। महाराजा की मृत्यु के बाद रंग्नी के इच्छानुसार रिववर्मन तम्पान लीट कर ग्राया, ग्रीर उसने मलावार प्रान्त स्थित कोट्टयं देश के राजा केरलवर्मा को मदद के लिए ग्रामन्त्रित किया। उनकी मदद से ग्राक्रम एकारी मुगल सरदार श्रीर उसकी सेना को भगा दिया गया। देश का श्रन्तः छिद्र भी शान्त हुआ। कल्यागो ने अपना चारित्रय-भंग करने के लिए उद्युक्त मुगल सरदार को श्रन्तकपुर का भ्रतिथि बना दिया। राज्य के दुष्टों का समूल नाश कर दिया गया। रविवर्मा तम्पान के साथ कल्यागों का विवाह

हो गया। इसी बीच मन्त्री की सलाह के श्रनुसार रानी ने अंग्रेजों को 'श्रञ्चुतङ्ङ' नाम के स्थल में एक किला वनाने की श्रनुमित भी दी।

इनमें उमयम्मरानी के कार्य, ग्रादित्य वर्मा तथा उनके बालक के वध ग्रीर ग्रंग्रेजों को किला बना लेने की श्रनुमित ऐतिहासिक है। बाकी सारा कवि-कल्पना का इन्द्रजाल है। काव्य सुन्दर श्रीर प्रशंसाहें है। महाकाव्यों में इसको स्थान प्राप्त है। लेकिन किव की श्रनन्तर किवताश्रों में प्रकट प्रसन्नता श्रीर प्रवाह-माधुर्य इसमें नहीं दिखाई देता।

केशव पिल्ले-कृत 'केशवीयं': के० सी० केशव पिल्ले के 'केशवीयं'
ने मलयाल महाकाव्यों में अग्रिम स्थान प्राप्त कर लिया है। 'केशव'
किवि द्वारा निर्मित तथा केशव के चरित्र पर आधारित काव्य होने से यह
'केशवीयं' यथार्थनामा तो है ही। इसका इतिवृत्त भागवत में विग्तित
स्यमन्तक मिण की कहानी है। स्यमन्तक की कथा आट्टकथा, तुल्लल-कथा, कैकोट्टि कलिप्पाट्टु, नाटकं आदि अनेक रूपों में केरलीय सहदयों
के सामने आ चुकी थी। परन्तु जव यह केशविपल्ले की लेखनी से
महाकाव्य के रूप में भाषा-योषा का अलंकार बनी, तब इसकी शोभा
और इसका मूल्य कुछ निराला ही मालूम होने लगा।

कथा में किव ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परन्तु व्यवस्थित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई इस रचना का रूप, रंग ग्रीर सौरभ्य श्रनुभवैकवेद्य है।

स्यमंतक-कथा भामानिवेदनं, मिएप्रार्थना, मृगयानुवर्णनं, मिएा-भ्रंशं, ग्रपवादिचन्तनं; वनगमनं, प्रसेनदेह-दर्शनं; मिएादर्शनं, हन्द-युद्धं, पीर-विलापं, प्रत्यागमनं भ्रीर भामा-ग्रह्णं—इस प्रकार वारह सर्गों में विभाजित की गई है। प्रत्येक सर्ग के नाम से ही उसका भ्रन्तगंत कथा-भाग स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत भ्रीर भाषा के समान पण्डित, भ्रमेक काव्य नाटकादि लिखकर परिषयव हुए भावना-सम्पन्न किव का भ्रन्तिम काव्य है 'केशवीयं'—इस तत्व का स्मरण करने पर 'केशवीयं' के भ्रदितीयत्व के बारे में भ्रास्चर्य होने का कारण नहीं दीखता।

दो नये प्रस्थान ग्रीर 'केशवीयं': इस काव्य का निर्माण-काल भापा-साहित्य में एक परिवर्तन युग भी था। इस समय के साहितीदेवी के ग्राराघकों की संख्या गिन लेना सम्भव नहीं है। "परस्पर यशः पूरोभागिनः पण्डिताः"--पण्डित लोग परस्पर मात्सर्य वाले होते ही हैं; त्रतएव कालिदास के इस वचन का प्रमाण केरल में भी प्रत्यक्ष हुग्रा। पण्डितों के बीच काव्य-रचना-शैली, साहित्य-लक्षरा श्रादि पण्डितोचित विषयों पर वाद-प्रतिवाद साघारण वात होने लगी। 'द्वितीयाक्षरप्रास' श्रावश्यक है या नहीं, इसी प्रश्न को लेकर केरल के सभी पण्डितों ने दो पक्षों में विभाजित होकर वाग्युद्ध गुरू कर दिया। इसके मुख्य नेता केरल कालिदास नाम से सुविख्यात केरल वर्मा वलिय कोयित्तंपुरान श्रीर उनके प्रिय भागिनेय तथा शिष्य श्री राजराजवर्मा कोयितं-पुरान थे। इन दोनों के ग्रादर्शों के ग्रनुसार कविता-रचना में भी दो प्रस्थान (१) केरल वर्मा प्रस्थान तथा (२) राजराजवर्मा-प्रस्थान गुरू हो गये। पहले प्रस्थान का ग्रादर्श था कि प्राचीन कविता-रीति ही सर्वश्रेष्ठ है। राजराजवर्मा के ग्रादर्शानुसार कुछ परिवर्तन ग्रावस्यक था। राजराजवर्मा-प्रस्थान के मुख्य लक्षण थे:

- काव्यों में दितीयाझर प्रास को इतर प्रासों से ग्रिविक प्राचान्य देने की ग्रावश्यकता नहीं है।
  - २. कथा-मर्म की प्रथम गरानीयता ग्रन्त तक निभाना चाहिए।
  - ३. परिएगाम-गुप्तता महाकाव्यों में ग्रावश्यक है।
  - ४. पात्र-रचना स्वाभाविक होनी चाहिए।
- ५. ग्र-प्रासंगिक वस्तुओं की वर्णना से कथा का रस भंग नहीं होने देना चाहिए, ग्रर्थात् महाकाव्य के लक्षण को पूर्ण करने के लिए ग्रनावश्यक वस्तुओं को लींचतान कर लाना ग्रीर काव्य को दीर्घ बनाना उचित नहीं है।
  - ६. यब्दालंकारों से अर्थालंकारों को मुख्यता देनी चाहिए।
  - ७. हदयंगम साहश्य ग्रयवा प्रयोजन न हो तो उपमा नहीं देनी

### चाहिए।

- केवल वर्णन करने के लिए वर्णन नहीं करना चाहिए।
- ६. भ्रीचित्य-भंग कभी होने नहीं देनां चाहिए।
- १०. अलंकार भी अमित न हों।

इन नियमों से ही समभ में आ जाता है कि उन दिनों साहित्य-क्षेत्र की अवस्था क्या थी। किनता-रचना इतनी वढ़ गई थी कि पत्रों के पते भी क्लोकों में लिखे जाने लगे थे। एक किन व्यथित और संतप्त होकर ईश्वर को पुकार उठे:

"ऐसे तुच्छ श्लोक बनाने वाले दुष्ट-संघ नष्ट हो जायँ!"

उपवन में फुल्ल-प्रसूनमय वृक्ष-लतादि के साथ-साथ छत्रपादप-समूह का भी वढ़ जाना असम्भव नहीं है। ऐसा जब होता है तब उन नाश-कारियों का नाश करना भी आवश्यक हो जाता है।

तो, 'केशवीयं' राजराजवर्मा प्रस्थान के समस्त नियमों का सनिष्कर्ष अनुसरण करके निमित किया हुग्रा काव्य है। श्रीकृष्ण जब सत्राजित से मिण मांगते हैं, तब के उनके विचार, सत्राजित तथा प्रसेनजित का संभाषण, प्रसेन के मृत शरीर का वर्णन, उसको देखने के वाद वर्णित तत्व-चिन्ता, श्रीकृष्ण श्रीर जाम्बवान के बीच युद्ध श्रादि श्रनेक प्रसंग हदयाकर्षक हैं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, यह काल केरल भाषा का सुवर्ण्युग ही है। केवल संस्कृत प्रभाव में ही बैंबी हुई कैरली का ग्रव पाश्चात्य भाषाग्रों—विशेषतः ग्रंग्रेजी—से सम्पकं होने लगा। ग्रव उसकी साहित्य-शाखाग्रों का ग्रनुकरण करने का लोभ भी केरलीय विद्वानों को हुग्रा। साथ-साथ संस्कृत के दृढ़ वन्धन से मुक्त होने की इच्छा भी बढ़ी। परिणामस्वरूप साहित्य-क्षेत्र में सवंतोमुखी विकास होने लगा। एक ग्रोर संस्कृत वृत्त ग्रीर संस्कृत शास्त्रों के नियमानुसार काव्य, महाकाव्य सन्देश-कव्य, ग्रादि की रचनाएँ हुई, तो दूसरी ग्रोर खण्ड-काव्य, खण्ड-गया, उपन्यास, प्रहसन ग्रादि की संख्या भी बढ़ने लगी। महाकाव्य शाला का एक एकदेशाध्ययन इस ग्रध्याय में किया गया है। परन्तु इसका ग्रथं यह नहीं है कि यही पाँच महाकाव्य निर्मित हुए। 'पाण्डवोदयं', 'विजयोदयं', 'ग्रांग्ल साम्राज्यं भाषा', 'भाषा रघुवंशं', 'वञ्चीश-वंशं' ग्रादि अनेक महाकाव्य इसी समय में विरचित हुए। ये सभी प्रसन्नता, माधुयं ग्रादि साहित्य ग्रुणों से पूर्णं भी हैं।

महाकाव्यों के साथ-साथ ही खण्ड-काव्यों की भी वृद्धि हुई। इसका भी उपज्ञातृत्व केरल कालिदास ग्रीर उनकी शिष्य-परम्परा को ही प्राप्त है।

## : १२ :

# आधुनिक कवि-परम्परा-१

# सन्देशकाव्य, विलापकाव्य तथा खण्डकाव्य

महामान्य श्री केरलवर्मा विलय कोयित्तम्पुरान के चरित्र ग्रीर उनकी साहित्य-साधना का एकदेश ज्ञान हमने ग्यारहवें श्रध्याय में पा लिया है। श्रव प्रत्येक शाखा के विकास में उनके स्थान को जान लेने का प्रयत्न करेंगे। संस्कृत में सन्देश-काव्यों का मुकुटोदाहरण कालिदास का 'मेधदूत' है। प्राचीन काल में एक केरलीय किन भी 'उण्णि नीलि सन्देशं' नाम के मिण-प्रवाल काव्य की रचना की थी, जिसका श्रद्ययन पूर्व-श्रद्यायों में किया जा चुका है। उसके उपरान्त श्रठारहवीं शताब्दी तक इस काव्य-शाखा में उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं दिखाई देता।

'करल-कालिदास' का काव्य: केरलवर्मा तम्पुरान तिरुचिताकूर के तत्कालीन महाराजा के भागिनेथी-पित तथा उनके प्रियपात्र थे। किन्तु किसी कारए से महाराजा केरलवर्मदेव से रुष्ट हो गये। उन्होंने भागिनेथी की श्रवस्था का भी विचार किये विना उसके प्राणाधिक प्रिय को कारागार में डाल दिया। सब तरह के प्रयत्न करने पर भी महाराजा उनको मुक्त करने को तैयार नहीं हुए। हितैपियों के उपदेशा-नुसार स्मयंपुरुप ने 'क्षमापएए-सहस्र'' (क्षमापए करते हुए हजार स्लोक) लिखकर भेजा। जब महाराजा ने ब्राई ता नहीं दिखाई, तब 'यम प्रयामशतकं' भी रचा। परन्तु महाराजा प्रस्तरवत् कठोर ही वने रहे। जुछ दिन बाद बन्धनस्थ को तिरुश्चनन्तपुरम् से हरिप्पाट्दु राज-मन्दिर में नजरबन्द किया गया। यह दारुए घटना कैरली के लिए श्रनुग्रह ही बनी । उन्होंने ग्रपनी प्राराप्रेष्ठ प्ररायिनी को एक 'सन्देश' भेजने का निर्राय किया । सन्देश का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ:

श्रीमान् विञ्चिक्षितिपति भृजङ्गर्क्षजन् लिक्ष्मयाकुं सामान्यं विट्टे ड्रुमुरुगुर्णाभोगयां भागिनेयीं। प्रेमावासिप्रयतमवियोगत्तिनालार्तयाक्कि— सीमातीते कदनजलघौ केरलं तिल्लिविट्टान्।

श्रर्थात्—भुजंग नक्षत्र में जात, श्रीमान् विश्वराजा ने श्रपनी सर्वेग्रण सम्पन्न, प्रेममयी भागिनेयी को प्रेमनिधि पति के वियोग से व्याकुल बनाकर केरल को (केरल राज्य श्रीर केरलवर्मा को) सीमातीत दुःख-सागर में निमग्न कर दिया।"

तदनन्तर किन ने अपनी स्थिति का वर्णन किया। विरहातुर होकर किन सिंहालयेश्वर (हिरप्पाट्टु मन्दिर के अधिष्ठाता) के मन्दिर में पहुँच कर भगवत्-प्रार्थना करते हैं और उस समय ध्वजाग्र में स्कन्द के वाहन नीलकण्ठ को देखते हैं। इसी 'मयूर' को प्रियतमा के पास सन्देश लेकर भेजने का निश्चय करके किन उसको सम्बोधित करके बोलने लगते हैं। सिंहालयपुरं से तिस्त्रमन्तपुरं तक का मार्ग-वर्णन लिलत-सुन्दर-कान्त पदावली से करते हैं। उसे अनन्तपुरं पहुँचकर श्रीपद्मनाभ के मन्दिर में जाने और वहाँ दर्शन के लिए आने वाली रानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं। जब वे आएँ तब उन्हें पहचानने का लक्षण वताकर सन्देश भी देते हैं। और 'शिवास्ते पन्थानः सन्तु' इस श्राशय की आशंसा के साथ काव्य पूर्ण होता है।

संस्कृत-सम्मिश्र भाषा ग्रीर शुद्ध मलयाल भाषा का विलास इस काच्य में खूव ही दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, कवि मयूर से कहते हैं:

पालिप्पानाय् भुवनम्खिलं भूतले जातनाया— कालिक्कूट्टं किलित्कुतुकं कात्त कण्णन्नु भक्त्या । पीलिक्कोलोन्निटमलिरिल् नी काल्चयाय् वेच्चुवेन्नाल् मौलिकेट्टिल् तिच्कुमितने तीर्चयाय् भक्तदासन् ॥ ग्रर्थात् — जब तुम ग्रनन्तपुर में प्रवेश करके श्री पद्मनाभ का दर्शन करोगे तव — ग्रिखल भुवनों को पालन करने के लिए भूतल में जन्म लेकर गोंचृपादि का भी पालन करने वाले कान्हा के चरणों में यदि तुम ग्रपने पंत्रों में से एक दल भक्तिपूर्वक समिपत करोगे तो निश्चय ही वे भक्तदास उसे ग्रपने चिकुरवन्धन का श्रलंकार वनायेंगे।

एक ग्रन्य स्थान पर कहते हैं:
ग्रीमल्पिच्चिच्चेडि मरल्लोलिता वर्षविन्दु—
स्तोमिक्नना पुतुमलर् पतुक्के स्फुडिप्पिच्चडुंपोल्
प्रेमक्रोधक्षभित भवती वाष्पधाराविलांगी
श्रीमन्मन्दिस्मतसुमुखियाकुन्नतोमिच्चिडुन्नेन्

ग्रयात्—जव कुन्दलता मन्दमास्त से हिलती है श्रीर उस पर वर्षा-विन्दु भलकता है, जब में उसमें नव पुष्पों को खिले हुए देखता हूँ तब प्रेम-कलह से वाष्पवर्षा करती हुई भवती के मुख पर धीरे-धीरे मोहन मुस्कुराहट ग्रा जाने का वह दृश्य मेरी स्मृति में ग्रा जाता है।

मवूर से एक समय किव प्रार्थना करते हैं:
मल्लीजाति प्रभृति कुसुमस्मेरमायुल्लिसक्कुं
सल्लीलाभिः फिसलयकरं कोण्डु निन्ने तलोडुं।
वल्लीनां नी परिचयरसं पूण्डु कीतूहलत्ता—
लुल्लीडात्मा चिरतरमिरुन्नङ्ङ्मान्तिच्चडोल्ले।।

श्रयात्—मित्तका, जाति श्रादि कुसुमों द्वारा हैसने वाली लताएँ लीला-रस के साथ श्रपने किसलय रूपी करों को तुम्हारे ऊपर श्रालोड़ित करेंगी। इस परिचय-रस में मग्न होकर, श्रात्म-विस्मृत होकर, तुम इपयनों में दीर्घकाल बैठकर विलम्ब न करना।

प्रौड़ गम्भीर, नयनवोन्मेपमाली अलंकार रामि से अलंकत यह काव्य सह्दयों के लिए एक नये लोक की ही सृष्टि कर देता है। निरू-पक्तों का अभिश्राय है कि यह सन्देश कविकुलगुरु श्री कालिदास के 'सेपदूत' से भी एक पग आगे वह गमा है। लोगों का गतानुगतिकत्व तो प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में भी यह नियम प्रमाणित ही हुन्ना। 'मयूर-सन्देशं' के श्रनुगामी होकर 'काक-सन्देशं', 'शुक-सन्देशं', 'चकोर-सन्देशं', 'भ्रमर-सन्देशं' ग्रादि श्रनेक 'सन्देश-काव्य' उत्पन्न हुए। परन्तु कालिदास के वारे में जैसा कहा गया वैसा ही इस 'केरल-कालिदास' की किवता के लिए भी कहना होगा कि: "श्रद्याऽपि तत्तुल्य कवेरभावात्। श्रनामिका सार्यवती बभूव।" (श्रर्थात्—प्राज तक उस किव के समान श्रन्य किव न होने से श्रनामिका सार्थनामिका हो गई)।

सुब्रह्मण्यन् पोट्टी: एक दूसरी शाखा है विलाप-काव्य। इस शाखा में प्रथम प्रयत्न करने वाले सी० एस० सुब्रह्मण्यन् पोट्टी थे। पहले ये एक प्राथमिक विद्यालय में ग्रव्यापक थे। पाठशाला पर्यवेक्षण के लिए गये हुए निरीक्षक महोदय के कुछ श्रवज्ञा-सूचक वाक्य बोलने से इस युवा-ध्यापक का स्वाभिमान जाग्रत हो गया। श्रांग्ल कलाशाला (कॉलेज) में श्रव्ययन शुरू करके एम० ए० की उपाधि प्राप्त करने तक उनको शान्ति नहीं मिली। इसीसे किव किस श्रेणी का पुरुप होगा इसका श्रनुमान हो जाता है। श्रनेकानेक गद्य तथा पद्य कृतियों के रचियता के रूप में ये केरलीयों के परिचित हैं।

उनकी एकमात्र पुत्री शैशवावस्था में ही परलोकवासिनी हो गई। उसी सन्तान की स्मृति में 'एक विलाप' लिखा गया। इस विलाप ने श्रनेक विलापों का मार्ग प्रशस्त किया।

नालपाट्टु नारायगा मेनवन् : विलाप-काव्यों में नालपाट्टु नारायगा मेनवन् का 'कण्णुनीर्तुत्वि' श्रीर श्राझान के 'विलाप' तथा 'प्ररोदनं' धादि काव्य-तत्वज विशेष स्मरगीय हैं।

'कण्णुनीर्तुल्ल' ग्रववा 'ग्रश्नुविन्दु' एक ग्रत्युत्कृष्ट खण्णकाव्य है। इसके कवि श्री नालपाट्टु नारायण मेनवन् रवभाव से ही तत्व-निन्तक रहे हैं। 'पौरस्त्य दीप', 'पुलकांकुर', 'सुलोचना', 'सापत्न्य', 'पावज् इल्' घादि ग्रनेक कृतियों के रचिता होने पर भी इस कवि की प्रतिष्ठा का मुख्य हेतु 'कण्णुनीर्नुल्न' ही है। श्रपनी नहधर्मचारिणी, प्राकृत्रिया की प्रकाल मृत्यु से विह्नल होकर किव चिन्ता करने तग जाते हैं। इस वारे में काव्य के ग्रामुख लेखक कहते हैं— "ग्रांख चठाके देखों! कितना हृदय-विदारक हश्य! किव तत्त्वचिन्तन के उच्च शिखर पर वैठकर ग्रपने विदीएं हृदय पर पट्टी बांधने का प्रयत्न कर रहा है। बांधना ग्रारम्भ करते ही रक्त वह चला। बार-वार धार निकल पड़ती है। गिरि-शिखर पर तपस्या करता हुग्रा तत्त्वज्ञान उसके चारों ग्रोर ग्रा जाता है। परन्तु उसकी सान्त्वनाग्रों से उस हृदय का रक्त-प्रवाह बन्द नहीं होता। पट्टी-बन्धन शिथल होने लगता है।"

किव ने प्रपने चिन्ताकणों को लेकर, उन्हें श्रांसुश्रों से जोड़-जोड़-कर एक दुर्ग बनाया। परन्तु उत्तर क्षण में ही उसकी किसी ने तोड़ डाला। किव सोचता है, "प्रपञ्च! तेरी सदा यही दशा होती है!"

वाह्य प्रकृति गुगा-दोपादि से परे है। प्रेक्षक की तत्कालीन मनःस्थिति के अनुसार वह सुन्दर या विरूप, आतंकजनक या आनन्दमय वन
जाती है। 'अश्रुविन्दु' इस काव्य-रस-तत्व को पूर्णत्या प्रमाणित करता
है। उसका एक-एक रलोक चिन्ताशीलता का द्योतक भी है। संसार
सदा ही सृष्टि, स्थिति, संहाररूपक है। समुद्र-तट की रेत को इक्ट्रा
करके महत देर बनाता है। उत्तर क्षणा में उसे उड़ाकर विस्तृत भूमि
में मिला देता है। अम्बर के कोने में किसी ने गुलाबी रंग लगाया और
तुरन्त ही उसके ऊपर कोयला भी पोत दिया। यह क्यों ? इस 'क्यों' का
उत्तर देने की शक्ति किसमें है ? किव कहता है:

"इस चिचित्र जट्ट वृक्ष पर एक सुन्दर विल्लका में मोहन पुष्प विकितत हुन्ना, तो सारा जगत् ही मानो वसन्तलक्ष्मी का श्रालिंगन-युक्त उपवन वन गया।"

"विवाहोचित वेषभूषा पहन कर वृक्ष वृन्द ने भी मर्मरगान किया ग्रीर वे शान्तावृषी हाथों को मिलाकर, पंक्ति वांधकर, तरह-तरह के नृत्य करने लगे।"

यह हक्य तब का था जब चिरकाल की आशा और प्रतीक्षा के बाद प्रेमी ने प्रेयसी को प्राप्त किया। सुख और दुःख के लिए परस्पर आश्रय वनकर दोनों एक हो गये। उस अचिन्त्य और अनिर्वचनीय आनन्द को सोचकर किंव कहता है:

"उस समय प्रत्येक क्षाण अपूर्व सौख्य लेकर हमारा सेवक बनकर आया करता था। पुराखों में प्रशंसित वैकुण्ठ भी पाने की इच्छा तब किसकी थी?"

परन्तु जब वह सुन्दर संध्या निराशा-निशीथिनी में विलीन हो गई श्रीर मनोरथ-सीध खिन्त-भिन्न हो गया श्रीर पति का श्राशा-कुसुम सूलकर पञ्चतत्वों में विलीन हो चुका तब उसी प्रकृति की श्रवस्था कैसी हुई? देखिए:

"पत्ता भी नहीं हितता। वृक्ष-समूह मानी स्तम्भित हो गये हैं। क्या श्रसामान्य निष्ठुरता के कारण लोक-हृदय का रक्त ही जम गया है?"

"आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई इमशान-भूमि हो, जिसपर सर्वत्र राख छाई हो; काले मेघ कोयले के टुकड़ों के समान और नक्षत्र-गरा श्रास्थ-खण्डों के समान बिखरे हुए हों !"

जो एक समय मिर्गुमाला के समान-प्रसन्नता वितरण करने वाला । या, वही नक्षत्र-जाल इस यातना में किव को ग्रस्थि-खण्डों की याद दिलाता है। मृत्यु के लिए जन्म लेने वाला मत्यं, जब मनन करने वाला मनुष्य वन जाता है, तब हृदय में लहरें पैदा करने वाले दुःखादि के श्रमुभव से विह्लल होकर तरह-तरह के प्रश्न कर उठता है:

"व्यथारूपी ग्रन्थकार का निर्माण करने वाला विनोद कहाँ? सदा ग्रानन्द-सुधा-रस की वर्षा करनेवाला सुधांश कहाँ? तृण तथा नक्षत्र को एक ही हाथ भूला भुलाता जा रहा है? ईश्वर है कि नहीं? है तो वह एत्थर है या करुणामय है?"

ऐसे ही समय श्रद्धा रूपी लगाम को छोड़कर नास्तिकता की तरफ

हृदय मुड़ने लगता है। परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर भी उसी हृदय-मंथन द्वारा क्षीराव्यि से अमृत जैसा निकल पड़ता है:

"उस ब्रह्माण्ड के घूमने का मार्ग अनन्त, अज्ञात तथा अवर्णनीय है। इस प्रकार अज्ञात मार्ग में घूमते हुए ब्रह्माण्ड के किसी कीने में वैठकर देखने वाला छोटा सा मनुष्य क्या जान सकता है? क्या देख सकता है?"

तो भी गुभाष्ति विश्वासी कवि तत्व-चिन्ता में ही आगे बढ़ता है। पूछता है:

"श्रन्धकार-एपी कोयले के टुकड़े इकट्ठे करके उनमें से वज्र-चूर्या निकालकर फैलाने वाले हे महत्तत्व ! मृत्यु से तुम श्रनश्वरत्व निकालकर कव मुभे दिखाश्रोगे ?"

श्रीर दु:खार्त हृदय तत्त्व-चिन्ता में ही शान्ति खोजता है:

मनुष्य-हृदय-रूपी काञ्चन को किसी सुन्दर श्रलंकार के योग्य वनाने की दृष्टि से भुवनिदाल्पी सन्तापानल में खूब तपाते हैं। फिर श्रश्नु-जल में खूबोते हैं शीर फिर तपाते हैं और फिर डुबोते हैं। वार-बार यही किया श्रावतित होती है। इस प्रकार तत्त्व-चिन्ता में सान्त्वना की खोज करते कभी शान्त होकर कभी मुक्त कण्ठ से रोदन करके श्रन्त में कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:

"नाव वहा की परमानन्द राशि को एक सीत्कार में भर के रखा या। परन्तु श्रव एक श्वास से उसे विश्व-भर में फैला दिया। उस महा-शक्ति की विजय हो!"

गवि का हृदय अन्त में इस तस्य को मानने लगता है कि तृणांकुर ने वृहद् गोल तक का समस्त विश्व स्नेहात्मक है। प्रियतमा के वियोग ने उसके समक्ष इस तस्य को प्रमाणित कर दिया। कैसे? जब वह जीवित थीं, तब स्नेह का भण्डार उसी छोटे से शरीर की सीमा में बद्ध या। परन्तु उसके वियोग से समस्त विश्व ही प्रेमभाजन के सप में परिणक्त ही गया। दुःस में परिषय हृदय खुलकर विश्व-प्रेम के लिए सन्तद्ध हो जाता है। केरल-भाषा विद्वानों के श्रभिप्राय में यह एक 'सामान्य कवि का ग्रसामान्य काव्य है।''

कुमारन् श्राशान् : मलयाल भाषा का एक उत्तम विलाप-काव्य है
कुमारन् श्राशान् द्वारा विरचित 'प्ररोदनं'। केरल पाणिनी नाम से
सुप्रसिद्ध ए० श्रार० राजराजवर्मा तंपुरान की श्रकाल मृत्यु के श्रनुशोचन में लिखा गया यह काव्य स्वाभाविक वर्णना तथा तत्त्व-चिन्ता
में श्रनतिशयित है। मृत्यु के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। उसी
मरण को लेकर उसको एक श्रव्यात्म-विद्यालय का रूप देकर कि एक
नया दृष्टिकोण् हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समकालीन कि व,
श्रत्युत्तम मित्र, ग्रुह श्रादि के श्रनेक रूपों में प्रेमादर-पात्र वने श्रीराजराजवर्मा का निघन श्राशान् के हृदय में भयंकर लहरें उठाता है श्रीर कि
'प्ररोदन' में ही शान्ति की खोज करता है। उस 'प्ररोदन' का उसकी
काव्य-धारा के श्रनुसार ही हम यहाँ श्रनुवाचन करेंगे।

सामने केरल भूमि रो-रोकर समस्त विश्व को ग्रश्नु-सागर में डुबो रही है। क्यों ? उसकी पुत्री कैरली मूच्छित पड़ी है। केरल-भूदेवी के भाव से, श्रीर उसके 'मावेलिककरा' देश की श्रीर देख-देखकर रोने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ कुछ ग्रत्याहित हुग्रा है। किव उसी तरफ देखता है श्रीर 'कालफिए के जिह्नाञ्चल' जैसे ''श्रीमत् भासुर शारदालय महादीपंकलाशिच्चेड़ं, घूमित्त् निकुरुंव' को देख लेता है। ('शारदा मन्दिरम्' राजराजवर्मा तंपुरान के गृह का नाम है। वहाँ प्रज्विति महादीप बुभा हुग्रा श्रीर घूम्रपटल ऊपर उठता हुग्रा दिखाई देता है)। वह उस घूम्रपटल से जान लेता है कि कैरली का वह प्रिय पुत्र परलोकगत हो गया है। फिर उस श्मशान का हश्य किव भावना-हिष्ट में देखता है। सब दिशाश्रों से 'स्यन्दन-चक्रों' द्वारा पथ का मर्दन करके श्रति त्वरा से ग्रमत्यंगए। वहाँ पहुँच जाते हैं। श्मशान भूमि के ऊपर श्रमत्यंगए। श्रीर नीचे मर्त्यंगए। इकट्ठे होते जाते हैं।

'भाल-देशों में नागफन जैसे कुन्तलबन्ध किये, केर पुष्पों की माला

पहने हुए, नवताल-पत्रों की छत्रियाँ लगाकर तीन सहज साम्य रखने वाली देवियाँ वहाँ थ्रा जाती हैं।"

"वैनतेय-रथ से उतरकर चिता के पास ग्राते ही वैर्य का श्रन्त हो जाने से हाथ में लिए स्वेत कमल-मृकुल के समान सुन्दर शंख से मुख छिपाकर प्रथम देवी रो पड़ी।"

गरुड़ व्वज भीर शंखमुद्रा तिरुवितांकूर की मुद्राएँ हैं। कवि उनको विशेष सान्त्वना दिये बिना नहीं रह सके, क्योंकि स्वर्गीय तम्पुरान तिरुवितांकूर के एक भौरस पुत्र थे।

"हे वंचिलक्ष्मी! ग्रसंख्य शिष्ट लोगों की सेवा तुम्हें पहले प्राप्त थी। पुष्ट गुणों के ग्रास्थान महाराजा रामवर्मा ग्राज जीवित भी हैं, तो भी हे विद्वत्प्रिये! ग्राज दिवंगत बंधुरत्न के जैसे विद्वच्छिरोमिण भूलोक में ग्रब नहीं हैं। ग्रतएव तुम्हारे ग्रश्रुश्रों का प्रवाहित होना उचित ही है!"

दूसरी देवी मंगलदीप के साथ पालकी में आई और रमशान में उतरी। (सिंहध्वज मलाबार का चिह्न और मंगलदीप और पालकी कोचीन का चिह्न है)। वह चिता को देखकर रोने लगी। सिंहांकिल पताकावाले रथ से उतरकर कुछ दूर जाकर खड़ी हुई तीसरी देवी भी रो रही है। यह रोना देखकर किन सोचने लगता है:

"यह भयानक विषित्त है। स्वतः कोई झन्तर न होने पर भी ये तीनों बहनें बहुत दिन पहले झलग हो चुकी थीं। इन तीनों की एक पुत्री है कैरली। उसका यह पुत्र हो इन तीनों के लिए "प्रत्याशास्पद तन्तु-बंधन" था। भ्राज वह बंधन टूट गया है। कैसे इनको शांति मिले ?"

. इस प्रकार सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु करुण-रस का उद्दीपन वनती जाती है। किव हमें रमशान से सौधस्थ रानियों के बीच, मित्रगण के पास, सर्वत्र ले जाकर दिखाता है। रानियों के हृदय-विदारक आकृत्दनों की प्रतिष्विन से दिग्देवी-गण भी रोने लगती हैं। यह सब देखकर किव के हृदय से यह उदगार निकल पड़ता है: "यह कूर विघाता मनुष्य-हृदय को श्रनन्ताश्रु में तपाकर तड़ातड़ पीटने वाला निपुरा, कूर स्वर्णकार ही है।"

इस चिता की भस्म का इसी इमशान में कुछ समय पहले ज्वलित हुए केरल कालिदास का भस्मावशेष प्रणायालिंगन के साथ स्वागत करता है। राजराजवर्मा तम्पुरान उस महान् विभूति के भागिनेय, प्रिय शिष्य श्रीर साहित्य प्रयत्नों में सहकारी भी थे। श्रव वह गुरुजन-भस्म नवागन्तुक को समभाती है कि मनुष्यों के भाग्य श्रीर इमशान की चिता की इस भयानकता दोनों को हमने देखा है। वह बताती है:

"स्थान का गुरुत्व, प्रभुत्व, जाति-प्रभाव, वंश-महिमा, व्यक्तित्व, शरीर-सौंदर्य, ऐश्वयं —यह कुछ भी अग्नि के लिए गरानीय नहीं होता। मनुष्य का सारा गर्व यहीं आकर स्पष्टतया नष्ट हो जाता है; प्रियजन यहीं से अलग होने के लिए वाध्य होते हैं। हाँ, यही सच्चा अध्यात्म-विद्यालय है!"

चिता में ग्राग सुलग गई। हे हुतवह ! इससे वढ़कर महान् होम-द्रव्य त्रिलोक में भी तुम्हें नहीं मिलेगा ! ग्राग जल उठी। श्रनेक सुन्दर, हृदयंगम, उत्प्रेक्षा-कलाप उस श्रग्नि-ज्वाला के साथ कि की हृदय-ज्वाला को बढ़ाते दीखते हैं। ग्रन्ततः ग्रधीर होकर ग्राशान रो पड़ता है:

हा ! कालाभिभवं वेटिंबनुपदं पोङ्डुन्न दाक्षिण्यमे ! लोकाराधितरीतियानुं लिलतश्रीतेटुमौदार्यमे । पाकार्हाविरताश्रितप्रणयमे, निर्गेहराय् निङ्ङल्त— न्नेकालंबनमायोरालयमिता कत्तुन्तु केग्गोडुविन ।।

श्रयात्—हा ! कालादि अवरोधों को छोड़कर उठने वाले दाक्षिण्य ! लोकों की आराधना के योग्य ललित श्रीमय औदार्य ! परिपक्व, आर्ड़ आश्रित-वात्सल्य ! और मित्र-स्नेह ! तुम सब आज निराधार हो गये ! रोग्रो-रोग्रो ! तुम्हारा एकमात्र आलंबन, यह देखो जल रहा है।

एक-एक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म घटना भी किव की दृष्टि में दु:ख-दारुणता की उद्दोपक वनती जा रही है। ग्राग में गिरनेवाला पतंग-समूह,

जलकर, फूट-फूटकर इघर-उघर गिरनेवाले स्फुलिंग भ्रादि सभी लोकान्तर-गत महानुभाव के गुरानिकरों के प्रतीक दिखाई देते हैं। इन सबसे धीरे-धीरे किव की स्मृति भूतकाल की कथाओं में संचार करने लगती है। उसका दु:ख तब दुस्सह हो उठता है, जब उसको याद भ्राती है कि:

"मध्याह्न में ही भास्कर का सहसा श्रस्तमन हो गया श्रीर श्रकाल में ही कमल को श्रश्रुजल में मग्न हो जाना पड़ा।"

स्मर्यपुरुष का देही स्वगं में पहुँचता है। किव कालिदास ही आगे आकर हृदय से लगाकर उसका स्वागत करते हैं। "सुधा-सहशी संस्कृत-वाणी जब आज्य (घृत) के समान जम गई, तब उसे आंग्ल-साआज्य रूपी वाग्-वैभव से पिघलाकर उस प्रवाह-माघुरी से विश्व को जीत लिया", इसके लिए बधाई देते हैं।

इसके पश्चात् एक-एक करके पाश्चात्य, पौरस्त्य किववर्य, ग्रालंकारिक, वैज्ञानिक ग्रादि ग्राकर उनको ग्रादरपूर्वक स्वीकार करके ग्रपने
में भिला लेते हैं। व्योम में जब यह सब हो रहा है तब भूमि की
स्थिति ग्रिधिकाधिक दयनीय होती जा रही है। हंसारुढ़ होकर वहाँ
तत्समय ग्राई हुई सरस्वती देवी, नीचे निर्जीव-जैसी पड़ी पुत्री कैरली
को गोद में लेकर रोती हुई केरल-माता को देख तुरन्त वहाँ पहुँच
जाती है। उसको देखकर वाग्देवी भी दुखी हो जाती है। देवी के
अनुचरत्वेन वहाँ ग्रानेवाले विद्योत्तंसों में तीन विशेष उल्लेखनीय होते
हैं। एक ने मधु को भी हरानेवाली गाथा से कैरली को भुला-भुलाया।
सारिका कलकूजनों से दूसरे महाधन्य ने उसकी प्रीरणना की। तीसरे
सरस-रिक्त किव ने ग्रपने विनोदमय गानों से उसे नृत्य करवाया।
इन तीनों के लिए कैरली ने माँ ग्रार पुत्री दोनों ही बनकर कौतूहल
बढ़ाया। उसका दु:खपारम्य देखकर तीनों ही ग्राज स्तब्ध रहे हैं। तब
मानो वार्णीदेवी की ग्रोर से सान्त्वना-गान सुनाई देता है। यह भ्रम
क्षरा भर ही रहता है।

फिर किव एकदम इस दिवास्वप्त से जाग जाता है, भ्रीर स्वयं

कह उठता है, "यह सब मेरा मितभ्रम भीर दिवास्वप्त है! कठोर सत्य तो यह है कि कैरली का वह प्रशस्त पुत्र चला गया, भीर हमारा हृदय तथा भूमि सदा के लिए खाली हो गई!" स्मृति-सागर की लहरें एक-एक करके उठती हैं; धैर्य की सीमा द्वटती जाती है। तिहम्रनन्तपुरं में स्मर्य-पुरुष का भवन, वहां के पण्डितों का जमघट, वह बातचीत, वह वेषभूषा, सभी मिटाने से न मिटनेवाले चित्र की जैसी दिखाई देती हैं। महाविद्यालय की, कक्षा में जाना, हिमरिंग के समान सुघारस बरसाकर शिष्यों को भ्रानन्दमन्त कराना, पाठव्याख्या लिखने के फलक (ब्लैकबोर्ड) के सामने मृत्तिका (खड़िया) लेकर खड़े होना, इत्यादि सभी हर्यों के चित्र भन्दवर वर्गों में किव हमारे सामने उपस्थित करता है। वहाँ से उसकी स्मृति स्मर्यपुरुष के ही प्रयत्न से स्थापित हुए संस्कृत महा-विद्यालय भीर मद्रपुरी की विश्वविद्यालय सभा तक पहुँचती है। इसी विश्वविद्यालय की उपाधि लेकर अन्त में वे इसके सदस्य भी बने थे। उन सब बातों का स्मर्गा हो भाता है।

इस स्मृति और रोदन से किव की चिन्तागित घीरे-घीरे तत्वज्ञान की ओर मुड़ती है। रो-रोकर पराजित होने के पश्चात् जब बुद्धि निराशा में ह्रव जाती है, तब वेदान्ततत्व का सूर्य किसी दिशा से उदित होता है। किव जन तत्वों से शान्ति पाकर कहता है:

"श्राकाशङ्ङलयण्डराशिकलोडुं भक्षिक्कुमाकाशमा यीकारणुन्न सहस्ररिमये इष्ट्टाक्कुं प्रभासारमाय् शोकाशंकयेङ्गल शुद्धसुखवुं दुःखीकरिक्कुन्नता मेकान्ताद्वय शान्तिभूविन् नमस्कारं नमस्कारमे !"

अयित्—" उस एकान्त ग्रद्धय शान्तिमय निर्वाण-भूमि को कोटि-कोटि प्रणाम है, जिसकी विशालता, ग्रनेकानेक ब्रह्माण्डों के साथ उन सब के ऊपर की ग्राकाश-विस्तृति को भी नगण्य बनाती है, जिसका प्रभासार इतना तेजस्वी है कि उसके सामने प्रचण्ड ग्रादित्य भी ग्रन्थ-कार बन जाता है और जिसके ग्रानन्द के सामने शोक की शंका भी न रखनेवाला समस्त सुख-वैभव भी दुःख मालूम होता है।"

इस प्रकार ज्योतिर्मय, शान्तिमय निर्वाण को श्रद्धाञ्जली ग्रिपित करके किव ग्राश्वासन पा लेता है।

एक सौ सेंतालीस क्लोकों के इस छोटे से काव्य में कित ने प्रौढ़-गम्भीर श्राध्यात्मिक तत्वों को इतने सरल रूप में निरूपित किया है कि उसकी श्रास्वाद्यता का वर्णन करके सममाना सम्भव नहीं है। एक-मात्र 'प्ररोदन' ही कुमारन् श्राज्ञान् की ज्ञाज्वत प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त है। इसकी बराबरी करने योग्य विलाप-काव्य मलयालम् भाषा में श्रब तक रचा नहीं गया।

करेली की काव्य-समृद्धि इसी काल में अत्यधिक हुई। यह काल केरल वर्मा विलय कोयितंपुरान, ए० आर० राजराज वर्मा वी० सी० बालकृष्ण पिणक्कर, चम्पत्तिल् चात्तुकृद्दिमन्नाटियार, कुमारन् आशान् वल्लतोल नारायण मेनवन्, उल्लूर परमेश्वर अय्यर, मूलूर पद्मनाभ पिणक्कर आदि अनश्वरयश कविकेसिरयों का विहरण-काल था। सभी कवियों के उत्तम काव्यों का भी समग्र रूप में अध्ययन कर लेना यहाँ सम्भव नहीं है।

खण्ड-काव्य प्रस्थान में अग्रस्थानाई तीन महाकवियों की कृतियों का सिहावलोकन करके ही सन्तोष करना होगा। इस समय के तीन महाकवियों—कुमारन् आशान्, वल्लतोल नारायण मेनवन् तथा उल्लूर परमेश्वर अय्यर को 'कवि-त्रिमूर्ति' के नाम से पहचाना जाता है। इन में प्रथम और तृतीय काल यवनिका में अन्तिहित हो चुके हैं। श्री वल्ल-तोल नारायण मेनवन्, भारतीयों के ही नहीं, पाश्चात्यों के भी परि-चित हैं। इन तीनों में ही कवितागुण और वासना-वैभव की अगाधता है। हम पहले कुमारन् आशान् की कविताओं को देखें।

ग्राशान ने 'ग्रवर्ण' या श्रवःकृत कहलानेवाली 'ईड़व' जाति में जन्म लिया। परन्तु वे कुशाग्रबुद्धि, प्रतिमा, कल्पनाशक्ति ग्रादि से सम्पन्न होकर श्रपने प्रयन्न ग्रीर गुरुकृपा से ग्रागे बढ़े। 'वीग्ण पूवु' (पतित पुष्प), 'सिंहप्रसन्', 'निलनी', 'लीला', 'चिन्ताविष्टयाय सीता,' 'दुर-वस्था', 'चाण्डाल भिक्षुकी', 'प्ररोदनं' ग्रादि खण्डकाच्य, 'बाल-रामायणं, 'बुद्धचरितं' ग्रादि पूर्णंकाच्य ग्रीर अनेक छोटी-छोटी कविताएँ इनकी मौलिक कृतियाँ हैं। 'सौन्दर्य-लहरी', 'मेघ सन्देशं', 'प्रबोधचन्द्रोदयं' ग्रादि संस्कृत कृतियों का इन्होंने भाषान्तर भी किया है। गीतिकाच्य को मल-याल भाषा में सुप्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही है।

'वीरण पूर्व' इस प्रकार की प्रथम कृति है। सूखकर गिरे एक पुष्प को देखकर, उसके जन्म, पालन-पोषण ग्रादि की सभी ग्रवस्थाएँ किव के स्मृति-पटल पर ग्रा जाती हैं। कुल इकतालीस इलोकों में एक सुन्दर जीवन का कल्पनाचित्र किव ने हमारे सामने रख दिया है। उस पुष्प की दयनीयावस्था देखकर किव के मन में पहला विचार ग्राता है:

"हा, पुष्परानी! उन्नतपद में एक राज्ञी की जैसी तुम कितनी शोभा पाती थीं? इस संसार में ऐक्वर्य श्रस्थिर ही है। कहाँ तुम्हारा उस समय का वैभव श्रीर कहाँ श्रब का यह पतन!"

उस पुष्प का शैशव, बाल्य, तारुण्य, सब पदानुपद स्मृतिपथ में श्रा जाता है। पल्लवपुटों के श्रवगुण्ठन में सुरक्षित होकर श्रालोल वायु से भूला भूलते, दलममें रों के गीत सुनते बढ़ना, बालातप में श्रन्य मुकुलों के साथ खेलकूद में व्यतीत बाल्यकाल श्रीर समय-समय पर शुकसारि-काश्रों के साथ सिर हिला-हिलाकर गीत श्रीर नृत्य सीखने का श्रव्ययन-काल, तदन्तर नव-मनोहारिता बढ़ानेवाला वह तारुण्य ! उस समय की कल्पना करके किंव सोचने लगता है:

अर्थात्—विरक्त वेदान्ती हो या आक्रमणकारी शत्रु से बचने के लिए प्राणभय के साथ भागने वाला भी हो, या कोई भी हो—यदि

उसके श्रांखें रहीं हों तो—विकसित खड़ी तुमको देखकर क्षणभर के लिए खड़ा हुग्रा ही होगा।

उस तारुण्यावस्था में सुंखानुभव की इच्छा से उसके पास बहुत से प्रण्यी ग्राये होंगे। समान जातीय सभी पुष्प एक-से सुन्दर होते हैं। फिर भी किसी एक की दृष्टि में उस पुष्प में कुछ विशेष सीभाग्य भी दिखाई दिया होगा। परन्तु वे दिन गये। ग्राज यौवन ग्रस्त हो गया।

जो भ्रमर उस गिरी हुई फूलरानी की चारों भ्रोर गूँजता हुआ धूम रहा था, उससे भी तरह-तरह की चिन्ताएँ किन-हृदय में भ्रा जाती हैं। स्वल्प समय उस फूल के चारों भ्रोर उड़ने के बाद वह भ्रमर दूर चला गया। किन उस दशा का भ्रवलोकन करके भ्रांसू बहाते हैं। यमराज की निवेकहीनता तथा कूरता का भ्रपलाप करते हैं। निधि ने तुमको इतनी गुणराशि क्यों दी? भ्रीर फिर उसका इतनी जल्दी क्यों हरण किया? सृष्टि का यह रहस्य किस की समक्त में भ्रा सकता है? भ्रथवा—गुणी लोग इस संसार में भ्रधिक दिन नहीं रह पाते हैं! यह भी ठीक ही है।

साधिक्त्रु वेगमथवा निज जन्मकृत्यं साधिकर पोट्टिह सदा निश्चि पान्थपादं बाधिक्तु रूक्षशिल वाड्वितल निन्नु मेघ—— ज्योतिस्मुतन् क्षिणिकजीवितमहिल काम्यं।

अर्थात्—अथवा, अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करने के बाद, कृतार्थं लोगों का चले जाना ही उचित है। सदा पिथकों के पादों को क्षतिवक्षत करती हुई रुक्ष शिलाएँ दीघंकाल तक जीवित रहती हैं, तो क्या लाभ ? उनके दीघं जीवन से मेघज्योति का क्षरा-भंग्रर जीवन अधिक अभिलष-रागिय नहीं है ?

परन्तु किव के हृदय को सान्त्वना नहीं मिलती । वह रो ही रहा है: "यह करुणाजनक भ्रवस्था देखकर भ्रीर भ्रनन्त विरह का स्मरण करके मेरा हृदय भर भ्राता है। हे सुमन ! भ्राबिंर हम एक ही तो हैं ! क्या हम सहोदर नहीं हैं ? एक ही हाथ ने हम सभी का निर्माण नहीं किया ?"

यह विचार मन में उठते ही किव की हिष्ट चारों श्रोर घूम लेती है। वह देखता है कि सूर्य, श्रिनल श्रादि शक्तियाँ भी इस रुदन में साथ दे रही हैं श्रीर उस पुष्प का दायमाग भी श्रापस में विभाजित कर रही हैं। घूल घूल में, सुगन्ध वायु में, तेज सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। जो जन्म लेता है, सो नष्ट होता है। जो नष्ट होता है, श्रपनी कर्मगित के अनुसार फिर से उत्पन्न होता है। यह इस संसार-चक्र का नियम ही है। क्या मालूम, पिरचम सागर में श्रभी श्रस्तमित हुए तारे अत्यिक शोभा के साथ जब उदयादि में पहुँचेंगे, तब शायद तुम भी यहाँ श्रप्रत्यक्ष होकर सुरद्रुम की शाखा में विकसित हो जाश्रो! तुम्हें इस लोक में जो मिला उससे भी श्रिधक श्रादर तथा उन्नत पदवी मिल सकती है। इस प्रकार सान्त्वना देता हुशा किव कहता है:

"मेरी आँखो ! लौट म्नाम्रो ! यह पुष्प सूखकर धूलं में मिल गया म्रौर शीझ ही विस्मृत भी हो जायगा । समभ लो, संसार में सभी की यही गित है । भ्रांसू बहाने से क्या लाभ ? इस लोक का जीवन केवल स्वप्नमात्र है ।"

'सिंहप्रसवं' भी अपने ढंग की एक श्रद्वितीय कृति है। ति हम्रनन्त-पुरं की मृगशाला में एक सिंही ने दो शिशुश्रों को जन्म दिया। उसको देखकर रचा गया यह पद्य-समूह श्राशान के किवहृदय का निकषोपल ही है। इसमें सिंही के श्रजा की जैसी शान्त होकर श्रपने बच्चों को दूध पिलाने, पिता की जिम्मेदारी समभते हुए सिंह के गम्भीरता के साथ श्रासपास घूमने, बन्धनस्थ सिंह के श्रधीर होने श्रादि का स्वाभाविक रूप में चित्रण किया गया है। इन सुन्दर वर्णनों के बीच ही श्रतिगहन वेदान्त तत्त्वों को भी सरलता से निविष्ट कर दिया गया है। इस छोटी-सी कृति में भी महत्त्त्वों को भरकर श्रनुवाचकों को संसार का गृढ़ रहस्य समभाया गया है। कहना श्रतिरंजित नहीं होगा कि, इस प्रकार सरलता

तथा रसिकता के साथ यह कठिन कार्य सम्पन्न करने वाला दूसरा कवि मलयाल-भाषा में नहीं है।

'निलनी' ग्रौर 'लीला' प्रेमकथा प्रतिपादक दो खण्डकाव्य हैं।
'निलनी' के ग्राविभाव से केरल-साहित्य में ऐक नवीन लोक का उद्घाटन हुग्रा। तब तक पुराग् कथाग्रों के ग्राघार पर, प्राचीन रीति, शैली ग्रादि में सुसम्बद्ध काव्य ही रचे गये थे। वह सवयं, शेली ग्रादि ग्रांग्ल कवियों का ग्रव्ययन करने वाले, पाश्चात्य वेषभूषा तथा विचार-शैलियों से ग्राकिषत युवकों ने वैसी ही कृतियां ग्रपनी भाषा में भी देखनी चाहीं। जब 'केरलपाग्रिनि' के हस्तावलम्बन के साथ 'निलनी' रंगमञ्च पर ग्राई तब ग्रपनी ग्राचा-लता के प्रथम पुष्प का ग्रागमन देखकर केरल के शिक्षित समाज ने उसका भरपूर स्वागत किया।

हिमवत्सानुप्रदेश में एक प्रभात में एक युवा योगी दिखाई देता है। वह चारों ग्रोर के प्राकृतिक सौन्दर्य से मुग्ध है। कुछ दूर एक पेड़ की आड़ से संगीत की व्विन सुनाई देती है। उस संगीत से आकर्षित होकर वह वहाँ जाता है तो एक वल्कलधारिखी अचिरस्नाता कन्यका उसके हिंगोचर होती है। दूर से देखकर ही वह कन्यका योगी को पहचान लेती है ग्रीर कवि एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं - "इष्ट जनों की श्राकृति पहचानने में नारियों के नयन श्रति सूक्ष्म होते हैं।" वह योगी के पास आती है और प्रणाम करती है। पूछने पर अपना पूर्व-वृत्तान्त घड़कते हुए दिल और काँपते हुए शरीर के साथ कह-सुनाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह योगी दिवाकर की बाल्य सखी नलिनी है, श्रीर श्रव दिवाकर का ही अनुकरण करके उसी की स्मृति में योगिनी बनकर तपस्या कर रही है। सब कथा सुनने के बाद भी जब दिवाकर निःस्पृह होकर विदा लेना चाहता है, तब--"मेरा एकमात्र धन, जीवन, प्राण सब-कुछ ये चरण ही हैं; ये न हों तो में भी नहीं'-इस प्रकार कहती हुई निलनी दिवाकर के चरगों पर गिर पड़ती है। उसकी यह दशा देखकर दिवाकर उसको करुणापूर्वक उठा लेता है भीर

कहता है: "स्नेह ही ग्रिखिल जगत् का सार है ग्रौर स्नेह का सार तो सत्य है।" फिर उसे चेतावनी भी देता है:

"हे पावनांगि ! तुम्हारा परिशुद्ध सौहृद किसी को भी लुभाने वाला है। परन्तु उस पवित्र प्रेम को चिताशवों में पुष्प के समान श्रशुभ श्रीर नश्वर वस्तुश्रों में मत रखी।"

सुनते-सुनते निलनी मूिन्छत होकर गिरने लगती है और दिवाकर उसे माता के समान वात्सल्य के साथ अपने वक्षस्थल में अवलम्बन देता है। उत्तर क्षण में ही वह अनुभव करता है कि निलनी का हृदय स्तब्ध हो गया है, शरीर का भार बढ़ने लगा है और पुष्पहार समान मृदु शरीर ढंढा हो गया है। उसने समभ लिया कि उसकी यह अवस्था न सुष्ति है, न योग-मून्छा है, न समाधि ही है। योवन में ही 'ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या' मानकर संसार का त्याग करने वाला दिवाकर अपनी बाल्य-परित्यक्ता सखी के हृदय का महत्त्व तब समभा। उसके हृदया-न्तर्भाग से इस समय निकलनेवाली विचार-धारा मानो अलोकिक अनन्त प्रेम का स्रोत ही है। उस विरागी योगी को से स्वीकार करना पड़ता है:

"उत्तमे! मेरे विगतराग हृदय को भी तुमने हिला दिया। इस प्रकार का मधुर रूप श्रीर उसके अन्दर इतना पवित्र हृदय संसार में कहाँ मिलता है?"

इतना ही नहीं:

"मेरा मन तो भ्राज परिशुद्ध हो गया; क्योंकि मैंने तुम्हारे ध्यान करने योग्य चरित्र का मनन किया। श्रौर हे ज्ञानिनी ! तुमने मेरे शरीर के भ्रवलम्बन में सिद्धि प्राप्त की; इसलिए मेरा यह शरीर भी तीर्थभूमि बन गया है।"

निलनी की प्रेमहदता, अटल श्रद्धा, त्याग-शक्ति श्रीर सरल भक्ति ने दिवाकर को मुग्ध कर लिया। वह योगी है, इसलिए अनित्य वस्तुश्रों के नव्ट होने पर दु:खी नहीं होता। निलनी ने शरीर छोड़ दिया, इस-लिए वह भी दु:ख के परे हो गई। परन्तु उस कुलीन गुणदीपिका के बुक्त जाने से यह लोक घनान्घकार में विलीन हो जाता है।

इस समय ग्रपनी प्रिय शिष्या को खोजती हुई ग्राचार्या योगिनी वहाँ ग्राजाती है। दोनों मिलकर गौरीशंकर शिखर पर निलनी के शरीर का संस्कार करते हैं ग्रौर फिर ग्रपने-ग्रपने मार्ग पर चले जाते हैं।

इस खण्डकाव्य को पूरा पढ़ लेने के बाद पाठक अपने-आपको एक प्रलोकिक दिव्य उपरितल में विचरण करते हुए पाते हैं। निलनी और दिवाकर साधारण मानवीय पश्चात्तल से ऊँचे ठठे पुण्यात्मा हैं। वे दोनों ही भगवत्पूजा के योग्य प्रफुल्ल दिव्य कुसुम हैं। परन्तु 'लीला' की नायिका और नायक साधारण भूमि में ही विचरण करके साधारण अवस्थाओं का अनुभव करने और कराने वाले हैं। लीला और निलनी, दोनों ही एक ही किव के द्वारा विरचित काव्य हैं। दोनों ही प्रेमकथा की नींव पर बँधे हुए मोहन-सौध हैं। परन्तु जब एक परिपावन सुधांशु की कान्ति फैलाता है, तब दूसरा पाठकों को राजस, भौतिक प्रकाश में निमिज्यत कराता है।

एक वर्तकप्रमाणी की 'लीला' नाम की पुत्री 'मदन' नाम के समीपस्य दिरद्र युवा के साथ प्रेमबद्ध हो जाती है। लीला के पिता यह बिना
जाने ही, अपनी पुत्री का विवाह एक अन्य सम्पन्न सार्थवाह-पुत्र के साथ
करा देता है। परन्तु लीला एक ही संवत्सर में विधवा हो जाती है
और पितृगृह में लीटती है। विपत्ति कभी अकेले नहीं ग्राती। इस वर्ष
के अन्दर लीला के माता-पिता मृत्युवशग हो चुके थे और मदन भी
प्रेमद्रोह से पागल होकर कहीं चला गया था। लीला अत्यन्त विह्नल
होकर दिन विताती है। एक दिन सखी के दुःख से दुःखी माधवी मदन
की खोज में निकलती है और अपने प्रयत्नों में सफल होकर वापस
आती-और लीला को समाचार देती है कि उसका प्रेमी पागल होकर
विन्ध्यपर्वत के वनों में घूम रहा है। लीला के आग्रह से दोनों सखियाँ
परिजनों के साथ विन्ध्याटवी में पहुँचती हैं। दैवगित से, लीला को
क्षरा-भर के लिए मदन का सम्मुख-दर्शन मिल जाता है। परन्तु मदन

दूसरे क्षण में ही मयभीत होकर भाग निकलता है और लीला भी उसका अनुगमन करती है। उस पागलपन में भागता हुआ मदन रेवा नदी के तरंग-करों में विलीन हो जाता है। लीला भी उन्हीं शीतल लहरों में अपनी हृदयाग्नि को शान्त करके निवृत हो जाती है।

लीला श्रीर मदन के रेवानदी में जल-समाधि प्राप्त कर लेने के पश्चात् निराश, निराधार माधवी थककर उसी नदी के पुलिन में सो गई। तब उसने देखा, एक सुन्दर, श्वेतांबरधारी स्त्री-पुरुष-युग्म तेजो-परिवेष से परिवृत होकर पास झाता है और कहता है:

"सिख ! इस संसार में कोई भी नष्ट नहीं होता। शरीर छूटने से ही प्रणयबद्ध देही का देहबन्ध समाप्त नहीं होता। मेरी सखी ! दु.खी मत हो ! हम फिर से मिलेंगे। संसार-चक्र की गति का विराम नहीं हुआ।"

'निन्ताविष्टयाय सीता' पौराणिक पण्डितों के भृकुटी चढ़ाने योग्य आशय और विचारशैली का कान्य है। मनुष्य-स्वभाव की महानता और स्वाभाविक विचारगित कुशलता के साथ इसमें चित्रित हुई है। इस कान्य की पंक्ति पंक्ति में सीता मानवी से देवी के रूप में विकसित होती दिखाई पड़ती है।

सीता-परित्याग के बाद बारह वर्ष हो गये हैं। कुश तथा लव बड़े होकर रामायण सीख चुके हैं भीर अश्वमेध में सिम्मिलित होने के लिए वाल्मीिक महिष के साथ अयोध्या गये हुए हैं। अब उनके लौटकर आने का समय हुआ है। एक सन्ध्या को सीतादेवी पर्णशाला के पार्श्व की एक वाटिका में बैठी दिखाई देती हैं। प्रकृति शान्त तथा निर्मल है। सूर्य का अस्तमन अथवा चन्द्र का उदय, अपना अकेलापन या रात्रि की नीरवता, कुछ भी देवी को स्मरण नहीं है। हृदय-सागर में लहराती हुई विचार-तरंगें मुखमण्डल पर तरह-तरह के भाव व्यक्त कराती हैं।

"िविष विकारों से विह्वल मन को शान्त करने का कोई उपाय

न देखकर ब्याकुल होकर, वह विचार-भाषा में कुछ-कुछ बोलने लगी।"

अपनी विचित्र परिस्थिति, शान्त विरक्त मनोभाव, हृदय में भरी निराशा और तज्जन्य उदासीनता आदि को वह एक साक्षी की जैसी देखती जाती है। इन अलिप्त निरीक्षणों के परिणामस्वरूप अनेक लोकतत्वरूपी निष्कर्ष भी निकल पड़ते हैं, जैसे—'स्वाभिमान के कारण अमिट दु:ख अनुभव करते रहना मनुष्य के ही भाग्य में हैं'; 'अपमान-शल्य ही एक दु:ख ऐसा है जो विवेक शक्ति से मिट नहीं सकता' श्रीर—

"घनान्यकार में भी नक्षत्रों का भिलमिल प्रकाश तो है ही, महासागर के बीच में भी द्वीप तो हैं ही। कोई महा विपत्ति भी क्यों न हो, बीच-बीच में दु:ख शान्त करने को कोई-न-कोई श्राधार रहता ही है।"

इस प्रकार पूर्व-स्मरण जाग उटता है। प्रथम आघात से पूर्णतया मुक्त होने के पहले ही यह जो द्वितीय आघात हुआ। उसकी स्मृति उनको विह्वल बना देती हैं। लक्ष्मण की उस समय की अवस्था को याद करके देवी का हृदय वात्सल्य-तरिलत हो जाता है। फिर लक्ष्मण के लौट जाने के बाद की अपनी स्थिति! उस अनाथावस्था में ईश्वर-प्रेरणा से ही आये हुए ऋषि वाल्मी कि! उनके उस दिन के अमृतमय साल्दना-वचन, मानो इन बारह वर्षों के बाद भी सीता देवी के श्रवणों में प्रतिष्वनित हो रहे हैं! उनके आज्ञानुसार उस आश्रम में पहुँचना और शान्ति से प्रेममयी तापसियों के साथ रहना आदि स्मृतिषय में आते ही सहसा देवी के मुख से क्या निकल पड़ता है, सुनिए:

"इन तयोवन-वासिनियों के साथ मिलकर रहने का अवसर देने वाले दुविधि के प्रति सचमुच में ऋ गबद्ध हो गई हूँ, जैसे महारोग से बाधित व्यक्ति अपने वैद्य के प्रति हो जाता है!"

इन शान्त, निर्दोष, प्रेमिल तापसियों के साथ गविष्ठ, ईप्यन्द्विष से भरी नागरिक वनिताग्रों की तुलना करके सीता दुःखी होती हैं। नागरिक स्त्रियों का परिनन्दा-नैपुण्य याद ग्राते ही उनका ग्रपना गहरा घाव फिर से ताजा हो जाता है। काव्य को पढ़ते-पढ़ते हम "पयोमुख विषकुम्भ' जैसी नागरिक जनता का व्यवहार ग्रीर उसका परिणाम ग्रादि सब चित्रपट के समान देखने लगते हैं। श्रीराम के व्यवहार का ग्रन्याय, पूर्णारूप से देवी की समभ में ग्राता है। पिता ने तो सिंहासन देने का वचन देकर ही पुत्र को वल्कलघारी बनाकर वन में भेजा था, परन्तु पुत्र ने ग्रपनी पत्नी को पूर्ण गर्भावस्था में विजन महावन में त्याग दिया हैं! ऐसे पिता के ऐसा पुत्र होना ठीक ही है! राजा के लिए ग्रपना सम्मान रखने का उपाय है यह सब! परन्तु ग्रपने सम्मान की चिन्ता में राजा ने मेरे सम्मान को मिट्टी में ही मिला दिया! ग्रपनी पत्नी का सम्मान, उनके लिए कोई चीज ही नहीं!

श्रपनी पत्नी का ग्रपमान, कोई चरित्रहीन व्यक्ति भी सह नहीं सकता। परन्तु, मेरे ऊपर कलंक लगाने वाले वावय इस प्रजापालक ने वेदोक्ति के समान कैसे सुन लिये ? श्रीराम के इस व्यवहार पर सीता स्वयं श्राक्षेप श्रीर समाधान करने लगती हैं। वह प्रसंग पढ़ते ही बनता है। राजा ने त्याग दिया, वह श्रन्याय तो था ही; त्याग देने का तरीका श्रीर भी निन्छ था। उन सव श्रनुभवों को याद करके देवी हृदयविदारक शब्दों में प्रश्न करती हैं:

"पितरूपी परम देवता को श्रात्मसमर्पण करके जीनेवाली भक्ता नहीं थी में ? मुभसे कुछ भी कहते, तो क्या में उसका विरोध करती? सच वात मुभ से कह दी होती तो क्या हानि होती ? राजा ने उतना भी करना श्रावश्यक नहीं समभा !"

सीता की भाव-सर्गी आगे वढ़ती है—'वन में गिभगी हरिगी को देवकर उनकी आंखें भर आती थीं! परेन्तु जब राजसिंहासन पर आहड़ हुए तब, अपनी पत्नी को ही पूर्णं गर्भावस्था में निर्जन वन में त्याग दिया! अस्तु—वह मनोवृत्ति वन में पल्लव—जैसी उत्पन्न होती है। राजा का हृदय तो चमं जैसा कठोर हो जाता होगा!'

परन्तु, यह विरोधी विचारगति चिरस्थायी नहीं थी। पति के चरगों पर श्रात्मसमर्पण कर देने वाली भवता कव तक अपने स्वामी का दोष-विचार सह सकती थी ? शीघ्र ही मनोगित बदलती है। पित के ग्राचरण का नीतीकरण स्वयं करके, उनकी विरह-वेदना का काठिन्य स्वयं ग्रनुभव करके सीता इस निष्कषं पर पहुँचती हैं कि श्रीरामचन्द्र का प्रेम ग्रनन्यनिष्ठ है ग्रीर उसी निष्कषं से स्वयं सान्त्वना भी पा लेती हैं। उनके प्रति प्रेम, ग्रनुभाव ग्रादि जाग्रत हो जाते हैं। ग्रन्त में इस प्रकार क्षमाप्राधिनी बन जाती हैं:

"श्राज मेंने श्रपने क्षोभ श्रौर उद्दोग के कारण श्रापके ऊपर श्रनविष कलंकों का श्ररोपण किया। मेरे स्वामी! श्रपनी श्रभिभानिनी पत्नी का मानी स्वभाव समसकर, उस पर दया करके, श्रपराध क्षमा कीजिये!"

अब आत्मग्लानि से विवश होकर अपने ही चरित्र को वे निन्ध वतलाती हैं; क्योंकि वे स्वयं सदा ही पित के लिए दु:ख तथा विपित्त का कारए। बनी रहीं। इन सब विचारघाराओं से और तदुत्पन्न संघर्ष से श्रान्त होकर कहती हैं:

"अब बस ! मेरा काम हो चुका है, जिस नट का अभिनय पूर्ण हो गया उसको रंगभूमि से निकल जाना चाहिए!"

इस अनायास निर्ण्य में मानो भिवतन्य की छाया ही छिपी हो। एक-एक करके, वे अपने सहचारियों से विदा लेने लगती हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, सन्ध्या, सभी उनके ध्यान में आ जाते हैं:

"हे दिन-साम्राज्य के नाथ ! सूर्यदेव ! श्रानियन्त्रित रूप से समस्त दिशाओं में श्रपने कनकमय रिश्मजालों को विकीर्ण करने वाले ! कुलदेव ! श्रापसे में श्रव विदा लेती हुँ !"

'हे चन्द्र ! मृगांक ! क्वेतांबर होकर कमलनाल के घागों जैसी किरगों से परिवृत, सुन्दर मन्दहास करने वाले, चिन्द्रका रूपी विभूति में स्नान किये हुए, मेरे पितृकुल देव ! श्रापको प्रगाम !''

"अति गाढ अन्धकार को भी खोदकर दूर-दूर तक अपनी किरएगराशि का प्रसारए करके, पथिकों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश देने वाले मोहन नक्षत्रगए। तुम लोगों को अनन्त नमस्कार !" "प्रभात में श्रीर सायाह्म में स्वयं ही रेशमी श्रावरण वुनकर श्राकाश के द्वारों को श्राच्छादित करने में व्यस्त रहने वाली सन्ध्यादेवी, श्रापको मेरी वन्दना !"

"मुन्दर वनप्रदेश! गूँ जनेवाले भ्रमरों से मनोहर प्रफुल्ल पुष्प समूह! तुम लोगों में भ्रनन्त भ्रानन्द के साथ रमने वाली में भ्रव विदा ले रही हुँ।"

इतने पर उनको स्मरण हो ग्राता है, कि भूमि में ही विलीन होने वाली में इनसे ग्रलग कहाँ हूँगी? में इनसे सायुज्य ही प्राप्त करूँगी। इस प्रकार विचार करते-करते, ग्रन्त में, देवी वह दृश्य भी ग्रपने ग्रन्त:-चक्षुग्रों से देख देती हैं, जिसमें स्वयं माता भूमि की गोद में समा जाती हैं। वीच में ही एकदम चौंक उठती हैं ग्रीर वोल जाती हैं:

"नहीं ! नहीं ! क्या ग्राप यही चाहते हैं कि मैं लौट कर फिर से महारानी बनकर रहूँ श्रीर श्राप को प्रसन्न करूँ ? क्या मैं कोई गुड़ियाँ हूँ ?"

.इस उद्देगपूर्णं प्रतिषेघोद्गार के अन्तर्गत विचार और विकार-परम्परा की व्याख्या कीन कर सकता है ? इसी असह्य मानसिक संघर्ष के आविग में सीता मूछित होकर गिर पड़ती हैं। तापसियाँ उन्हें उस अवस्था में पाकर उटज के अन्दर ले जाती हैं। शेप कथा-भाग आशान ने एक ही इलोक में पूर्ण कर दिया है:

"'मेरी वेटी! खेद मत करो! आग्री!' मुनि के इन वचनों से पिता का अनुसरण करने वाली पुत्री के समान मुँह नीचा करके वह सती राज-सभा में पहुँची। पश्चात्ताप से विवश विवर्णमुख पित को नागरिकों के सम्मुख एक बार देखा और उसी श्रवस्था में इस लोक को त्याग दिया।"

ग्राशान् के तीन ग्रीर काव्य, 'दुरवस्या', 'चण्डालिश क्षुकी' तथा 'करुएा' विशेष उल्लेखनीय हैं। ये तीनों काव्य केरलीय चुत्तों में — श्रयात् मात्रावृत्तों में —गाने योग्य रीति में रचित हैं। इन में एक सामान्य धर्म, सदाचार बोघ तथा अस्पृत्यत्व के कलंक का दर्शन उपलब्ध है। नम्पूर्तिरि ब्राह्मणों के विचित्र आचार-व्यवहार, जातिगत दुरिभ-मान और अन्य विकृतियों से उत्तर केरल पीड़ित था। ऐसी अवस्था में सन् १६२२ में मोपला-उपद्रव हुआ, जिसमें ब्राह्मणों को समूल नष्ट कर देने का ही प्रयत्न किया गया। बहुत लोगों ने भागकर तिरुवितांकूर तथा कोचीन में शरण ली। जो नहीं भाग सके उनकी हालत सन् १६४७ की उत्तर भारत की स्थिति से कम नहीं थी। उस समय की एक घटना है 'दुरवस्था' का इतिवृत्त।

'पुलय', 'परय' आदि जातियाँ उन दिनों केवल अस्पृश्य ही नहीं मानी जाती थीं, सवर्ण जनता अपने को उन लोगों की छाया से भी बचाती थी। पुलय जाति का 'चात्तन्' नाम का युवा अकेला अपनी भोपड़ी में रहता है। मोपलों से बचकर भागी हुई सावित्री नाम की अन्तर्जन (केरलबाह्मण कन्यका) उसकी भोपड़ी में शरण लेती है। चात्तन् भय-भक्ति-श्रद्धा के साथ उसकी आश्रय देता है और उपद्रव जब तक शान्त नहीं होता तब तक वह उसी भोपड़ी में रहती है। वहाँ रह-कर सावित्री के मन में कई विचार आते हैं और बहुत सोच-विचार करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुँचती है:

"ग्रब में किसी इांका में नहीं पड़ूँगी। इसी भोपड़ी में पुलयी बन-कर श्रपना दो व जीवन बिताऊँगी।"

श्रीर वह श्रागे सोचती है:

"जिस ईश्वर ने मुक्ते इस हालत में पहुँचाया, जिस विधि के विधान से यह चात्तन् मेरा श्राथय बना, उसका निश्चय यही मालूम होता है।"

वह उचित ग्रीर सुसंगत तकों से सारी पृष्ठ-भूमि बना लेती है ग्रीर रात को जब 'चात्तन्' लौटता है तब ग्रपना निर्णय उसके सामने प्रकट करती है। 'तंपुराह्टि' (राज-परिवार की महिला के लिए प्रयुक्त शब्द) से सम्बोधन करने पर चात्तन् को रोककर वह कहती है—"ग्रब में तुम्हारी हो गई हूँ। तुम मुक्ते सावित्री कहा करो।" उसके बाद वह

पौराणिक सावित्री की दिव्य कथा चात्तन् की समक्ष में ग्राने योग्य सरल-सुन्दर भाषा में वताती है। "उस सत्यवान के लिए सावित्री के समान में भी तुम्हारे प्रेम ग्रीर ग्राध्यय में सन्तुष्ट रहूँगी"—यह कहकर वह चात्तन् के साथ ग्राग्नि-प्रदक्षिणा करके ग्रापना स्वयंवर पूर्ण करती है।

इस काव्य में दलित और पीड़ित मनुष्य-समुदाय की उन्नित का मार्ग योग्य और स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। सावित्री की मनोरथ-गित का अनुमान यदि किया जाय तो अवर्ण अथवा हरिजनों का उद्धार शान्त, सुहढ़ रूप से कैसे किया जा सकता है, इसका एक साधन-पाठ इस में मिलता है। एक क्रान्तिकारी काव्य, एक क्रान्तिकारी तूलिका से निकलकर एक आन्त समुदाय के बीच आया; परन्तु कि का दिव्यगान और उसका काव्य-माधुर्य श्रोताओं को आनन्द-लहरी में डुबोकर कर्तव्य-पय पर उन्मुख करने का प्रेरक ही बना। इधर-उधर किसी ने ग्रप-चृप छीटे उछालने का प्रयत्न किया, तो वह ईप्यां छुओं की पंक्ति तक ही सीमित रहा।

'दुरवस्था' की अनुजाता और अनुगामिनी है 'चण्डालिभक्षुकी'। इस का इतिवृत्त, बुद्ध भगवान् के प्रथम अन्तेवासी आनन्द भिक्षु के चित्रत्र की एक घटना है। एक समय भिक्षु आनन्द एक गाँव से जा रहे थे और उनको प्यास लगी। उन्होंने सामने एक कुएँ पर पानी भरने वाली वालिका को देखा और पास जाकर पानी माँगा। वालिका मातंगी ने अपना अस्पृश्यत्व बताकर पानी देने में असमर्थता प्रकट की। आनन्द का उत्तर पुलकोद्गमकारी था। शंका-समाधान हो जाने से मातंगी ने पानी दे दिया। इस प्रसंग का वर्णन सुनिए:

"बहन! मुक्ते प्यास लगी है। यह कृपारस-मोहन शीतल जल थोड़ा मुक्ते दे दो"—इस प्रकार याचना करने वाले भिक्षु को देखकर वालिका भयभीत हो गई ग्रीर बोली—"यह क्या? कष्ट में पड़कर ग्राप जाति को भूल गये? ग्रायं लोग नीच नारी के हाथ से जल पी सकते हैं? यदि में ग्रापको जल पिलाऊँ तो में भी पाप की भागी वन जाऊँगी!" ग्रानन्द ने उत्तर दिया—"मेरी बहन! मैं तुम्हारी जाति जानना नहीं चाहता। मुँह सूख रहा है, प्राण निकल रहा है, मुभे पानी दे दो!" इसके बाद वह जल कैसे न देती? वह न पत्थर थी, न लोहा, वह स्त्री थी। उसने पानी भिक्षु के हाथ में प्रवाहित किया। वह दृश्य देखकर किव बोल उठता है:

"हे पुष्यशालिनी! तुम्हारे हाथ से निकलने वाले स्वच्छ स्फटिक-जल का एक-एक विन्दु तुम्हारे अन्तरात्मा को अनेकानेक सुकृत हार अपंश करती होगी!"

म्रानन्द चले गये। परन्तु मातंगी का हृदय भी उनके साथ ही चला गया। अपनी चेतना का अनुगमन करके मातंगी भी बुद्ध-विहार में पहुँच गई। भगवान् बुद्ध ने उस पिवत्र कुमारी को अपने विहार में स्थान दिया। मातंगी-भिक्षुणी मन्दिर का एक भ्रंग बन गई। परन्तु, मगध की ब्राह्मण प्रजा को यह अनाचार सह्य नहीं हुआ। "मुण्डन कर लेने से ही निरी चाण्डाली उच्च वर्ण की भिक्षुिंग्यों के मठ में समता से रहने लगी !"-यह वृत्तान्त ब्राह्मणों के श्रवणों में तप्त लोहे के समान कव्ट देने लगा। वे राजा प्रसेनजित के पास शिकायत लेकर पहुँचे। राजा बुद्धदेव के अनुयायी होने पर भी प्रजारञ्जन में भी श्रद्धालु थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बुद्ध की ही शरण ली। परन्तु, श्रपनी शंका श्रीर कठिनाई बुद्ध भगवान् के सामने खोलकर कहने का साहस किसी को नहीं हुमा। तब सर्वज्ञ भगवान् तथागत बिना पूछे ही उत्तर देने लगे। उन्होंने ग्रपने उपदेशों से स्पष्ट किया कि मनुष्य-मात्र ही पर-स्पर प्रेम और भ्रातृमाव पर प्रतिष्ठित है। जाति एक विडम्बना-मान है। जन्म से सभी शूद हैं भ्रीर कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। भ्रागे उन्होंने कहा:

"कल की गलती मूर्लों के लिए ग्राज का ग्राचार बन जाती है ग्रीर श्रागामी कल उसी का शास्त्र बनाकर लोग ग्रादर करने लगते हैं। राजन् ! इस मूर्खता के लिए ग्राप भी श्रनुज्ञा मत दीजिये।" ग्रन्त में वे करुए। मूर्ति कहते हैं:

"स्नेह से लोक का उद्भव होता है। स्नेह से ही उसकी वृद्धि भी होती है। स्नेह ही संसार में शक्ति है। ग्रानन्द का मूल भी स्नेह ही है। स्नेह ही जीवन है ग्रीर स्नेह-द्रोह ही मृत्यु है। स्नेह नरक में स्वर्ग की सृष्टि करता है। माता के हृदय में रहकर, वहां के रक्त को दुग्धरूपी ग्रमृत बनाने वाला स्नेह हमको शंशव से यही सन्देश देता ग्राया है। इसलिए समस्त लोक को सुनाकर में कहता हूँ—ईव्यां के ग्रातिरिक्त संसार में कोई जाति नहीं है, नहीं है। मनृष्य एक है; उसमें कोई भी भेद नहीं।"

सभा भ्रानन्दबाष्प वरसाने लगी। चारों भ्रोर शान्ति फैल गई। भ्रानन्दमय मन्द-पवन चलने लगा। लोग निर्वृति में मग्न हो गये।

यह बुद्धोपदेश किसी भी राज्य में, किसी भी जनता के लिए एक शाश्वत तत्वोपदेश के रूप में मार्ग-दर्शक बना रहेगा। बुद्धदेव के प्रेम-योग श्रीर समता-मंत्र का प्रचार फिर केरलीयान्तरिक्ष में गूँजने लगा। श्रवर्ण-सवर्ण-भेद रूपी श्रन्याय की जड़ हिलाने वाले इस कि श्रीर इसके काव्य की जय हो!

भगवत्कृपा की अप्रतिरोध्यता और सदाचार की आवश्यकता 'करुणा' का सन्देश है। श्री वृद्धदेव के एक शिष्य उपगुप्त तथा मथुरा की एक गिएका वासवदत्ता की प्रख्यात कथा इस काव्य का इतिवृत्त है। 'नतोन्नता' वृत्त में यह सरल कीमल वाणी-प्रवाह अनुपम सद्कि श्रीर लोक-कल्याण की भावना का परिचायक है। दो खण्डों में विभाजित इस काव्य का प्रथम भाग गिएका वासवदत्ता के आंगन में हमें ले जाता है। वासवदत्ता की उत्कण्ठापूर्ण प्रतीक्षा और सखी के उपगुप्त के पास से निराशाजनक उत्तर लेकर आने पर उसका उद्देग इस खण्ड में तन्मयता से चित्रित किया गया है। जब सखी लीटकर आती है तब आनुरता के साथ वासवदत्ता पूछती है:

"सखी ! तुम्हारी प्रयत्न-रूपी लता फलवती हो गई ? वंह फल

पक गया ? उसमें माधूर्य भर गया कि नहीं ?"

''इस बार मुक्ते कोई शंका नहीं है, क्योंकि श्राखिर वह भी तो मनुष्य है श्रौर तुम दौत्य में निपुरा हो।''

परन्तु जब सखी ने कहा—"स्वामिनी! उनका उत्तर वही है कि, ग्रभी समय नहीं हुग्रा!" तो वासवदत्ता का भानो रूप ही बदल गया:

"यह सुन, भृकुटी चढ़ा, उसने केलि-कुसम-मञ्जरी को तोड़कर दूर फेंक दिया श्रीर फिर वह मधुभाषिएगी उद्दिग्न होकर बोलने लगी—कुर्छ मानो श्रपने-श्राप से श्रीर कुछ मानो सखी से।"

पहले उद्गार से ही उसके हृदय की ग्रवस्था स्पष्ट हो जाती है: . "समय नहीं हुग्रा! समय नहीं हुग्रा!! ग्रोह! मेरी सखी! ग्रब मेरे हृदय में सहनशक्ति नहीं रह गई!!"

इस तरह एक प्रकार से प्रलाप ही करती जाती है। क्षोभ की सीमा नहीं है। प्रण्य-नैराश्य, ग्रात्मग्लानि, ग्रपने ग्रप्रतिहत, उद्दाम सौन्दर्य की अवहेलना से उत्पन्न क्षोध, उस ग्रवहेलना के हेतुभूत भगवान् बुद्ध के प्रति ग्रमर्ष, सर्वोपरि स्वप्रेमभाजन उपगुप्त योगी का एक बार दर्शन करने की उत्कण्ठा, इन सबके मेल से वासवदत्ता ग्रभिभूत हो जाती है। यह सब देखकर, किव शान्ति ग्रथवा ग्राशा का एक निश्वास लेता है:

"प्रतिदिन हो निर्लंज्ज होकर ग्रपने शरीर को धनदुर्देवता की बिलवेदी पर चढ़ाने वाली इस सौन्दर्य-रानी के हदय में ग्रनवद्य सुख देने वाला श्रनुराग का श्रंकुर उत्पन्न हो जाय तो वह वरेण्य नहीं है ?

"श्रन्धकार के गर्त में क्या सूर्यदेव की एक किरण भी काम्य नहीं है?"

पाप का घड़ा पूर्ण होने का अवसर आया। एक विदेशी व्यापारी उसके पास पहुँचा। वासवदत्ता ने उसका स्वागत-सत्कार किया। एक अन्य विलासी पहले ही से उपस्थित था। एक को छोड़ने और दोनों को साथ-साथ निभाने की शक्ति न होने से वह गिएका विषम स्थिति में पड़ गई:

"वह विनाशकारी बमगोला फूटने के पहले उसकी बत्ती को तोड़कर

फेंक देने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह गया।"

सव परिचारिकाओं की सहायता से उसने प्रथम जार-पुरुष को अन्तकपुर का अतिथि वना दिया। किव चौंक जाता है। उसके हृदया-न्तराल से एक चीख निकल पड़ती है:

"मार्गभ्रष्ट काम-किंकरों के ऐसे कठोर कृत्यों के कारण, हे प्रेम ! तुम्हारा नाम सुनते ही डर लगता है !"

'पाप का फल वासवदत्ता को भोगना ही पड़ा। किसी प्रकार उस हत्या का रहस्य खुल गया। घन, ग्रथवा कटाक्ष-वीक्षणों के प्रभाव से उन दिनों के न्यायासन की गुद्धता अपने उच्च स्तर से उतरी नहीं। सत्य की प्रथा नीतिवादकुशलों की वाचालता में छिप भी नहीं गई। नियमानुसार, मथुरा की अप्सरा वासवदत्ता कर, चरण, श्रवण, नासिका का छेदन करके इमशान में डाली गई।

रक्तप्रवाह से बक्ति कीए हो चली। शिराचक शुष्क हो गया। प्राणपिलेक उड़ने के लिए तड़पने लगे। परन्तु आशा का पाश शेष था। चारों ओर दृष्टि फैलाकर, अब भी, वह प्रतीक्षा कर रहीं थी—स्वयं जानती नहीं किसकी! परन्तु उसके अन्तरात्मा को सर्वान्तयांमी जानते थे। अश्रु वरसाती हुई, पास मंडलाने वाले काक-गृष्टादि हिस्त पिक्षयों को भगाती हुई, उस परम विपत्ति में भी परिचारिका अपनी स्वामिनी की रक्षा करती रही। वह आती दिखाई दी—वासवदत्ता की आशाकिरण! एक सुन्दर, प्रांशुकाय, दिव्यक्प!! भास्कर भगवान् से दूटकर हवा में उड़ती आने वाली रिश्म के समान!!! पावन मुख परिवेष! मुग्वयुवभाव!! प्रेमामृतविष्णी आखें!!! पास आकर उसने उस दश्य को देखा और वह चौंक पड़ा! वार-वार अपने पास आई दूती को पहचाना और प्रश्न किया:

"यह विपन्न प्रियजन वासवदत्ता ही है क्या ? कृपा कर सत्य वताग्रो । ने उपगुप्त हुँ।"

यह वाग्सुवा क्या मृतसञ्जीवनी थी? यह चार ग्रक्षरोंवाला नाम

मृत्युञ्जय-मन्त्र था ? इन ग्रक्षरों, का इतना प्रभाव ! सूखे घावों से फिर रक्त प्रवाहित होने लगा। उस विकृत, विवर्ण मुखमण्डल पर फिर से लालिमा फैलने लगी। ग्रांखों से हर्षाश्रु तथा दु:खाश्रु एक साथ बह विले। उसमें बोलने की शक्ति ग्रब नहीं रही। जो कुछ बोलने का प्रयत्न करती थी सो ग्रनुनासिक, विकल ग्रौर दीन स्वरमय होने से दूसरों की समभ में ग्राता ही नहीं था। परन्तु करुणामय ग्रुष्ठ के लिए कुछ भी असाध्य नहीं था। उन्होंने उत्तर दिया:

"बहन! मेरी प्यारी बहन! दुःख यत करो। नहीं, मैंने देरी नहीं की। यही मेरे आने का समय था। यदि उस समय मैं आया होता, तो मेरा आना विफल होता; क्योंकि तुम उस समय कुशल-मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होतीं। मैं तुम्हारे सौभाग्य का इच्छुक नहीं हूँ; मेरे बन्धुत्व का समय अब आया है।"

इस प्रकार करुणामृत-सिक्त उपदेश श्रीर श्रानन्ददायक पवित्र स्पर्शन से उपगुष्त ने उसको उन्नति के पथ पर उठाया । श्रीर:

"चोर द्वारा हरण न किया जा सके ऐसा शास्त्रत शान्तिधन श्रीर ग्रनंग के बागों से वेधित न होनेवाली मानसिक कान्ति वासवदत्ता को प्रदान की।"

तदनन्तर, उपगुष्त श्रंगुलिमाल का उदाहरण देकर उसकी आश्वासन देते हैं। उस आश्वासन में वासवदत्ता शाश्वत शान्ति प्राप्त करती है। परिचारिका और उपगुष्त मिलकर, उन विच्छिन्न अवयवों को एकत्रित करके अन्त्येष्टि-क्रिया करते हैं। स्वामिनी का शरीर जब भस्मावशेष हो जाता है तब रोती हुई परिचारिका को किसी प्रकार सान्त्वना देकर उपगुष्त वापस भेजते हैं। वे स्वयं मथुरा के मुख्य सौन्दर्यधाम की भस्मराशि को देखते रहते हैं। उनकी आँखों से एक अश्रुविन्दु उस भस्म में गिर जाता है—कह्णा का एक अमूल्य मुक्ता-फल !!!

'ग्रामवृक्षत्तिले कुयिल' (ग्रामवृक्ष की कोयल) ग्राशान् की एक दूसरी श्रेष्ठ कविता है। तत्वचिन्ता ग्रीर लोकतत्वों के समावेश ने इसकी

इस तरह कहता हुआ बालक अनमना-सा चला जाता है। इस लीला-इच्छुक कुमार का पीछे मुड़-मुड़कर देखते हुए भी आगे चलते जाना क्या हम अपने मनोदर्पण में देख नहीं सकते ?

'चोट खाया हुआ बालक' एक दूसरी कविता है। नटखट बालक अपने छोटे-छोटे अंगों में चोट लगाकर रोआसे मुँह और रोआसे भ्रोठों, आँखों से बड़े-बड़े मोती ढालता हुआ माँ के पास जाता है। माँ उसे देखकर कहती हैं:

"मेरे लाल ! मत रो ! मैं यह ग्राई ! भौंहें चढ़ाकर, ग्रोंठों को तिरछे करके, हिचिकियाँ ले-लेकर क्यों रोता है, मेरा मुन्ना ! मत रो, मैं श्रभी ग्राई "!

"ग्रोह ! गुलाब के फूलों के छोटे-छोटे काँटे लगने से ये प्यारी-प्यारी श्रंगुलियाँ कट गईँ ? श्रीर श्रकेला ही श्राम के उस नन्हे-से पेड़ पर चढ़ा था सो गिर पड़ा ? श्रीर घुटने में भी चोट श्रा गई ?"

"श्ररे रे ! ऊपर से यह तसवीर गिरा दी तो इस प्यारे-प्यारे नन्हे-से सिर में भी चोट श्रा गई ? श्रीर पलंग से कूदता-कूदता गिर पड़ा, तो नन्हे-से गाल से खून बहने लगा ? श्रोह ! मेरे मुन्नू !"

"डर मत, राजा मुन्ना ! में तुभी मारू गी नहीं । मत रो ! यह दर्दे तो प्रभी भाग जायगा । मेरे भोले बच्चू, चोट तो तूने खेल-कूदकर लगाई है न ? यह तो तेरा गहना है !"

"इस प्रकार कहती हुई अम्मां ने अपने लाल को गोद में उठा लिया श्रौर जैसे भौरा खिले हुए फूलों को चूसता है वैसे ही उसकी एक-एक चोट को चूम लिया। शिशु मेघ-मुक्त चन्द्र के समान खिल उठा।"

#### : १३:

# आधुनिक कवि-परम्परा-२

### कान्तिकारी साहित्य का सूत्रपात

उन्नीसवीं शताब्दी की 'कवि-त्रिमूर्ति' में से कुमारन् आशान् की कृतियों का परिचय हमने पा लिया है; शेष दो—उल्लूर परमेश्वर अय्यर और वल्लत्तोल नारायण मेनवन् से भी हम अपरिचित नहीं हैं।

इन तीनों महाकवियों की रचनाश्चों का ग्रध्ययन करने पर कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि—यदि उत्सूर की कविता तरंग-संकुल, विस्तृत, विशाल रत्नाकर है तो वल्लतोल की कविता सुरिभत सुमनों से मंजरी-समूह का भ्रम उत्पन्न करने वाली, फल-भार-नम्नः तष्णुल्मों से भ्रलंकृत, कोकी-कोकिल एवं शुक-शारिकाश्चों के कल-कूजन से मुखरित उपवन है। परन्तु श्राशान् की कविता नित्य-सीन्दर्य श्रीर नित्यानन्द का श्रनन्त स्रोत है—प्रशान्त-सुन्दर, प्रौढ़-गम्भीर तथा श्रालोचनामृत-तत्वरत्न-नक्षत्रजाल श्रीर लोक-रहस्य मुक्ताफलों की मालाश्रों श्रीर तोरिंगों से श्रलंकृत श्रनन्त श्रम्बरतल है। इस श्रम्बरतल का किचित् श्रवलोकन हमने कर लिया है; श्रव तरंगोल्लिसत महासागर में घुटनों तक पेंठकर, एक लहर शिर पर ले लेने के उपरान्त, उपवन की शोभा-सुरिभ का श्रानन्द लेंगे।

महाकिव उल्लूर: उल्लूर परमेश्वर ग्रय्यर, स्वप्रयत्न से उन्निति प्राप्त किये हुए पुरुपार्थी थे। इनका जन्म एक दिरद्र न्नाह्मण परिवार में हुग्रा। पिता भ्रष्यापक थे। वाल्यावस्था में ही प्रितृमरण हो जाने से कुटुम्ब-पालन का भार बालक परमेश्वरन् पर भ्रा पड़ा। परन्तु ये

पठन, पाठन तथा जीविकोपार्जन तीनों कर्तव्य एक साथ निभाते रहे। अपनी बुद्धि और प्रयत्नशीलता के कारण पण्डित-वरेण्य श्री केरलवर्मा देव के प्रियपात्र बनने का अवसर इन्हें मिला। साहित्य-क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने का मार्ग भी इस प्रकार खुल गया। धीरे-घीरे मलयालम् और तमिल में एम । ए० की उपाधि प्राप्त की।

युवावस्था में ही परमेश्वर श्रय्यर श्रच्छी कविता लिखने लगे थे। 'उमाकेरलं' महाकाव्य का श्रद्ययन हम कर चुके हैं। इसके श्रतिरिक्त वे श्रनेक खण्डकाव्यों श्रीर छोटी-छोटी कविताश्रों के भी रचयिता हैं। पिङ्गला, मृणालिनी, तत्वोपदेशं, कर्णभूपणं, भक्तिदीपिका श्रादि खण्ड-काव्य श्रीर तारहारं, किरणावली, कल्पशाखी, रत्नमाला श्रादि संकलन भी इनकी रचनाएँ हैं। ये श्रनेक गद्य-कृतियों के भी प्रणेता हैं। उनकी चर्चा तत्सम्बन्धी प्रकरण में की जायगी।

'उल्लूर' की किवता स्रों की विशेषता किवता-गुए से स्रिधक शब्द-भण्डार के रूप में है। जहाँ एक वाक्य से ही अर्थ स्पष्ट हो सकता है, वहाँ लम्बा भाषए दे डालने का स्वभाव इनकी प्रत्येक किवता में दिखाई देता है। कुछ किवयों के लिए किवता स्वतः सिद्ध काव्यशक्ति के कारए 'स्वयं-वश्या' होती है; कुछ लोग अभ्यास से उसे वशवितनी बना लेते हैं। आशान् प्रथम श्रेणी में आते हैं। किवता उनके सामने याज्ञानुवितनी शिष्या मालूम पड़ती है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक हश्य में, आशान् किवता ही देख पाते हैं और उनका हृदय द्रवित होकर उससे किवता-निर्भारिणी अनर्गल रूप से बहने लगती है। परन्तु उल्लूर की किवताओं में यह प्रवाह वैसा सहज नहीं दीखता। उनमें किवत्व से अधिक ज्ञान तथा वैदुष्य का विहार दिखलाई पड़ता है। अभ्यास से उनकी शैली तथा रीति सुधरती गई है।

महाभारत श्रीर भागवत में कथित पिङ्गला वेश्या की कहानी उल्लूर की 'पिङ्गला' का इतिवृत्त है। विदेह की राजधानी में पिङ्गला नामक एक वेश्या थी। एक रात को किसी पुरुष के न श्राने से विरक्त

होकर उसने अपने चरित्र पर दृष्टिपात किया और उसमें पापराशि देखं कर वह विह्वल हो उठी। प्रभात होने पर उसका जीवन ही बदल गया। उसने अपनी सारी सम्पत्ति गरीबों को दान कर दी और वह काषाय वस्त्र धारण करके श्रीरामचन्द्र की भक्ता संन्यासिनी बन गई। किन ने इस कथा को शब्द-स्वारस्य श्रीर वर्णना-चातुर्य से एक सुन्दर काव्य का रूप दे दिया है।

'कर्णभूषर्ण' महारथी कर्ण के पास देवेन्द्र के याचक बनकर आने के प्रसंग को लेकर लिखा गया है। कौरव-पाण्डव युद्ध मूर्धन्य दशा में पहुँच चुका था। भीष्म शरशैया में पड़े थे। द्रोरण का निधन भी हो चुका था। दूसरे दिन प्रातः कर्ण कौरव-सेना के सेनापित बनने वाले थे। उनका निश्चय था कि अर्जुन का वध करेंगे और युधिष्ठिर को बन्धनस्थ करके अपने स्वामी सुयोधन के चरणों में उपस्थित करेंगे। अर्जुन के पिता इन्द्र तथा कर्ण के पिता सूर्य दोनों ने यह बात जान ली। अपने पुत्रों की रक्षा के लिए दोनों देवों के हृदय व्यग्न होने लगे। कर्ण की दानवीरता और इन्द्र की हीनता समक्षने वाले सूर्यदेव पुत्र के पास आये।

सूर्यदेव को देखकर मानो अन्तरात्मा की प्रेरणा से कर्ण कहता है—"में एक अज्ञ क्षत्रिय हूँ, पाप-पथ का पथिक हूँ; परन्तु मेरे पास एक भ्रीषध है। किसी भी समय कोई कुछ भी माँगे, में उसको वह दे देता हूँ। मेरा प्राण ही नहीं, उससे भी बढ़कर कोई वस्तु माँगे तो भी में दे दूँगा। मेरा समस्त पाप उस दानरूपी गंगाजल से घुल जाता है। यही एक गुण, कालमेघ में बिजली की तरह, मुक्त में है।"

श्रादित्य स्पष्ट रूप से पूर्व-वृत्तान्त सुनाकर कर्ण को बताते हैं कि उसके पिता स्वयं वे ही हैं ग्रोर माता कुन्तीदेवी हैं, वह सूत-पुत्र नहीं है। इस प्रसंग पर सूर्य उद्गार न्यक्त करते हैं:

"क्षीराविध की सन्तान पारिजात गोष्पद की जलराशि में कैसे जन्म ले सकता है ?" कुन्ती की मन्त्रपरीक्षा, सूर्यप्राप्ति, कर्णोत्पत्ति, भय-लज्जादि विकारों से प्रेरितं शिशु-त्याग ग्रादि सारी वातें कर्ण जान लेता है। स्वपुत्र की रक्षा के लिए सूर्य ने जो कवच ग्रोर कुण्डल जन्मकाल में ही दिये थे, उनसे ही वह मृत्यु से वचकर सूत ग्रधिरथ के घर पहुँचा था। सूर्य कहते हैं—"विधि ने तुम्हारे ललाट में कुछ भी लिखा हो, पाण्डवों को श्रीकृष्ण कैसी भी सहायता करें, जबतक ये कवच तथा कुण्डल तुम्हारे पास रहेंगे तबतक तुम्हारी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती।" यह लम्बा प्रभाषण सुनने के बाद भी वीर कर्ण के मुख में न पहले से ग्रधिक विकास हुग्रा, न शुष्कता या म्लानता ही ग्राई। कर्ण ग्रपने धर्म को छोड़ने वाला कायर नहीं था। सूर्यदेव बोलते ही गये:

"जिस दिन तुम्हारे भाई श्रन्तक अपने दूतों को श्रर्जुन को लाने के लिए भेजें उसी दिन गाण्डीव की हुंकार ज्ञान्त हो जानी चाहिए। उस दिन वीरवर श्रर्जुन का ज्ञरीर एक पाव राख ही रह जायगा।"

"किन्तु, इस स्राज्ञा को नष्ट करने के लिए इन्द्र प्रयत्न कर रहा है। याचक बनकर वह तुम्हारे पास स्रायगा श्रौर कवच-कुण्डलों की भिक्षा मांगेगा। स्मरण रखना—

"अपने को भी भूल कर जो मनुष्य दान करता है, वह मूर्ख और आत्मघातक है। सागर भी मर्यादा रखने से ही शोभा पाता है। सद्गुर्गों की भी सीमा होनी चाहिए।"

पुत्रवात्सल्य की यह गरिमा ! भासुर प्रकाशवान सूर्यदेव भी कैसी कलंक-कालिमा का वमन करते हैं ! वे कहते ही जाते हैं :

"दंद्या निकल जाने के बाद सिंह भी परिहास के योग्य बन जाता है। तुम कवच श्रीर कुण्डल दे दोगे, तो तुम्हें सहोदर-त्याग का पाप लगेगा…"

वे तरह-तरहं के तर्कों से अपना मन्तव्य प्रमाणित करते हैं और सब प्रकार के न्याय सामने रखने के बाद अपने पुत्र का मुख देखने लगते हैं। परन्तु वहाँ अवश्यंभावी निराशा का ही लक्षण उनको मिलता है। ग्रादित्यदेव के इस लम्बे प्रभाषण का युक्तियुक्त उत्तर है — 'कर्ण-भूषणं' का उत्तरार्घ। 'उल्लूर' का वाग्मित्व ग्रीर शब्द-सामर्थ्य इस भाग में मानो सारी सीमा पार करके प्रकट हुआ है.। अन्त में कर्ण कहता है:

"नाट्यशाला में बैठकर श्रभिनय देखने वाले मुभको नेपथ्य में क्या होता है, क्या नहीं होता, जानने की ग्रावब्यकता क्या है ? कोई भी पात्र या वेष ग्रायें, मुभे सब एकसे प्रिय हैं। "वासरेश्वरी विकसित कमल-पुष्प से अलंकृत है तो रात्रि ग्रन्धकार-रूपी वेग्गी से सुसिष्जत है। मुभे प्रपञ्च की इन दोनों छायाग्रों की ग्रावश्यकता है। सत्पात्र को दान करके पुण्यशाली बन जाने के बाद मुभे चाहिए ही क्या ? पूर्णरूप से विवक्षित ग्रथं को समभा देने के बाद वाक्य का उद्देश्य शेष क्या रह जाता है ? उसके बाद पूर्ण विराम ही उचित है।"

'उल्लूर' किवता को चाहे जहाँ, चाहे जैसा खींचकर ले जाते हैं। दुल्ह भ्राशय को भ्रनेक उदाहरण देकर स्पष्ट करना, प्रत्येक प्रस्ताव को, वह ग्रसाघु ही क्यों न हो, युक्ति-युक्त तर्कों से स्थापित करना भीर भ्रलंकारमय, शब्दाडम्बरपूर्ण भाषा में लम्बे-लम्बे प्रभाषण दे डालना उनकी विशेषता है। प्राचीन भ्राशयों को नवीन शैली में भीर नवीनतम भ्राशयों को प्राचीन शैलियों में प्रस्तुत करके अनुवाचकों को आश्चर्यचिकत करने में उल्लूर श्रति समर्थ मालूम होते हैं। शब्दाडम्बर की प्रीति कभी-कभी तो इतनी वढ़ जाती है कि विषय, काव्य-सौन्दर्य, भ्राशय-गाम्भीयं भ्रादि सभी उस शब्द-प्रवाह में हुव जाते हैं।

'किरगावली' 'तरंगिगी' मादि कविता-संग्रह भी ऐसे ही आकर्षक तथा मनोहारी हैं। इन कविताओं में किन ने सुन्दर, चामत्कारिक भाषा में नव-नव आशयों को प्रस्तुत किया है। "एक उद्वोधन", ''दत्तापहारं", "हीरा" आदि कविताएँ इसके उदाहरण हैं। उद्वोधन में, किन जीवन-युद्ध में पराजित योद्धा को सम्बोधित करके कहते हैं:

"जीवन-युद्ध में हारे हुए हे युवक ! मेरे चिरंजीव ! तुम कैसे इतिकर्तव्यतामूढ होकर खड़े हो ! मेरे भाई ! इस प्रकार क्षीण मत हो जाग्रो ! थको मत ! तुम पुरुष-चैतन्य के श्रंकुर हो ।"

"शिर पर हाथ रख कर नीचे देखते हुए मत, वैठो ! रीढ़ जरा भी न भुकने दो । घीरता से आगे बढ़ते चले जाओ । जय और पराजय युद्धमूमि में स्वाभाविक हैं । यह संसाररूपी रएगंगए। भी उनसे रहित नहीं है । सोचने की बात केवल इतनी ही है कि तुमने किस वस्तु के लिए कैसा युद्ध किया । भलाई के लिए सामने खड़े होकर, धर्म-युद्ध करके पराजित भी हो गये, तो क्या हानि है ? श्रन्त में उस पराजय को ही लोग जय मान लेंगे।"

'तरंगिएंगे' नामक संग्रह की एक तरंग है—'दत्तापहारं'। ग्रीरंगजेव के शासन-काल में हिन्दू ग्रीर सिख लोगों का धर्म-परिवर्तन कराने के जो प्रयत्न हुए उनका एक उदाहरए इसका इतिवृत्त है। हरदत्त नामक दशवर्षीय वालक को बादशाह के सेवक पकड़कर ले जाते हैं ग्रीर श्रपना धर्म बदलने को तैयार न होने से उसको शूली पर चढ़ाने का ग्रादेश देकर बादशाह सन्तुष्ट हो जाते हैं। जब वधिक उसे ले जाते हैं, तब मार्ग में बालक की जननी उससे प्रार्थना करती है कि "यह ज़िद छोड़ दो; मेरे लिए—ग्रपनी मां के लिए—ही ग्रपने प्रार्थों को वचाग्रो!" मां की इस प्रार्थना पर हरदत्त का उतर किसी भी भारतीय को रोमां-चित ग्रीर गीरवान्वित करनेवाला है:

"माँ ! ग्रापको में पहचानता नहीं । मेरी माँ तो पुत्र-वात्सल्य का मर्म जानने वाली है । उस माँ ने केवल पाँच वर्ष के ध्रुवकुमार के लिए भगवान् को हस्तामलक बना दिया था । उस जननी के नाम पर प्रारा छोड़ना में जन्मसाफल्य समभता हूँ।"

"श्रात्मा को बेचकर, श्रात्मा का नाश करके, श्रात्मा का द्रोह करके, नौ जगह टूटे हुए इस मिट्टी के पिण्ड को में खरीदना नहीं चाहता। प्रारा-रूपी श्रनिल का में इतना मूल्य नहीं देखता। कितनी भी सावधानी से कोई सम्हाले, वह इस मूल्य के योग्य नहीं है।" इस प्रकार, समभाने के बाद बालक अन्त में कहता है:

"केवल मृतिपण्ड के समान निष्प्राग्ग होकर इस लोक में रहूँ, या पौरुष के साथ परलोक में सुख अनुभव करूँ? क्या उचित है? माँ श्राप श्राज्ञा दीजिये; 'दत्त' माँ की श्राज्ञा का पालन करेगा।"

इसका उत्तर मां क्या देती ? "मेरा उदर तुम्हारे योग्य नहीं था, मेरे लाल !" कहती हुई, पुत्र को हृदयपूर्वं क आशीर्वाद देकर, टूटते हुए हृदय के साथ वह लौट गई और दत्त ने शूली पर आरोहण करके आत्मप्राप्ति की ।

'चित्रशाला' उत्लूर का एक अन्य खण्डकाव्य है। मिस मेयो की 'मदर इन्दिया' जब प्रकाशित हुई उस समय भारतीय स्त्रियों के बारे में उत्तर देते हुए लिखी गई थी यह किवता। भारत में पुरुष से सदा स्त्री ही उन्तत रही। इसका उदाहरण देते हुए एक चित्रपट खोलकर किव अनुवाचकों को दिखाते हैं। हिमवत्पुत्र मैनाक और उनकी भगिनी उमा, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और उनकी बहन द्रीपदी, इस प्रकार तारतम्य चलता है और अन्त में किव अमरीकन बहनों से कहता है कि—बाह्य दर्शन से हम मुग्ध और मिलभ्रष्ट नहीं होते। भ्राप भी ऊपरी दृष्टि छोड़कर अन्तर्द ष्टि को जाग्रत करके देखिए, तब भ्राप को मालूम होगा कि भारतीय विनिता का महत्व क्या है!

महाकवि वल्लत्तोल: इसी श्रेणी के तीसरे कि हैं श्री वल्लत्तोल नारायण मेनवन्। इस महाकि का नाम भारतीय जनता के लिए श्रपरिचित नहीं है। 'कलामण्डल' के स्थापक, 'कथकि के पुनरुद्धारक, महान् कि श्रादि विविध रूपों में इनका नाम सुप्रसिद्ध है। इस कि नि को किल की कण्डमाधुरी, श्राशान् के जीवन-काल में ही कैरली को श्रानन्दलहरी में निमिष्जित कराने लगी थी। उसके बाद श्राजतक इन्होंने श्रनेकानेक कि विता-हार कैरली-कण्ड को श्रिपत किये हैं। उनमें से उत्तम काव्य-तल्लों को चुनकर केवल उनका संक्षिप्त श्रव्ययन कर लेना भी इन पृष्ठों में साध्य नहीं है। इनके महाकाव्य 'चित्रयोगं' का उल्लेख तो महाकाव्यों के परिचय में किया जा चुका है। यहाँ खण्ड-काव्य ग्रीर लघुकृतियों के समाहारों की चर्चा ही करेगे।

ग्राशान् की 'करुणा' ग्रीर उल्लूर की 'पिङ्गला' के समान एक गिएका की ही कहानी को उपजीवित करके इस महाकवि ने 'मग्दलन-मिरयं' नाम का काव्य निर्मित किया। 'मेरी मग्दलीन' की प्रसिद्ध कथा बाइबिल में है। ग्रनिन्द्यसुन्दर ग्रीर निसर्गमधुर वर्णन-पटुता ग्रीर वासना-वैभव इस कृति में प्रत्यक्ष है।

'बन्धनस्थनाय स्रिनिरुद्धन्' एक खण्डकाव्य है। पुराणों में सुप्रसिद्ध 'उषा-म्यिनिरुद्ध' की कथा इसका ग्राधार है। उषा के साथ म्यिनिरुद्ध को देखकर राजा वाण क्रुद्ध हो जाता है, भ्रौर उसकी म्याज्ञा से भ्रिनिरुद्ध को कारागृह में बद्ध किया जाता है। उषा की प्रार्थना से मन्त्री कुंभाण्ड भ्रिपनी वात्सल्य-पात्र कुमारी के पास पहुँचता है। कथारम्भ इस प्रसंग से ही होता है। प्रथम स्लोक किन के मनोविज्ञान-नैपुण्य का द्योतक है:

. "माया-युद्ध में बहुत से भटजनों ने मिलकर एकाकी श्रनिरुद्ध को श्रित क्षीरण करके हराया। उसके बाद, बारण का वृद्ध सचिव, उषा की सखी के निवेदन करने के काररण, उषा के पास कन्यागृह में श्राया।"

एक ही क्लोक से सारी पूर्वकथा भ्रौर वर्तमान ग्रवस्था वाचकों के सामने स्पष्ट कर दी गई। ग्रागे के तीन-चार पद्यों से मन्त्री का वयोवृद्धत्व, उषा की निस्सहायता, उसकी 'विविध विकारस्तोम' से तरिलत हृदयावस्था ग्रादि का वर्णन करके किव पूछता है—"बुद्धि को विमूढ़ करने वाले विविध विकारों से परिभूत वह बालिका पिता के समान ग्रादरणीय वृद्ध मन्त्री से क्या कहती है ?" उसने मन्त्री का स्वागत किया:

"हा ! जन्य सीम्नि पल योधगरात्ते उट्ट— य्कोजस्सु कोण्टु विमिथच्च युवावु तन्ते । व्याजप्पयिट्टल् विजयिच्चरुड्डुन्न दैत्य-राजन्नेड्डुं सचिवपुंगव ! मंगलं ते !" अर्थात्—"हा! जिसने युद्ध-भूमि पर श्रकेले, श्रपनी तेजस्विता-मात्र से अनेक योद्धाओं को हरा दिया, उस वीर युवक को कपटमय युद्ध द्वारा बन्धनस्थ करके विजय-दम्भ करने वाले महाराजा के मन्त्रिवर्य! श्रापका स्वागत है!"

इस व्यंग्य, इस तीक्ष्ण वाग्वर के बाद भी उषा वान्त नहीं हुई। उसका उपालम्भ जारी ही रहा। "जिसने अपराध किया उसे छोड़ दिया, और किसी अन्य को पकड़कर दण्ड दिया!! आजतक अपनी प्रजा को अधमं से बचाने वाले आपकी यही नीति है? आयंपुत्र स्वयं यहां नहीं आये। मेंने आदमी भेजकर उन्हें यहां बुलाया है। मुभे दण्ड न देकर उन्हें कारागृह में डालना कहां का न्याय है?" इस प्रकार उसका हृदयोद्वेग शब्द-प्रवाह के रूप में निकलता ही चला गया। जब वह जरा शान्त हुई, तब एक दीर्घ निश्वास के साथ वृद्ध उसको सान्त्वना देने लगे:

"तुम्हारा श्रनघ श्रनुराग सफलता प्राप्त करेगा हो। परन्तु, तुम समभ्रदार हो, बेटी ! यह तो सोचो, तुम्हारे पिता राजा हैं श्रीर उनकी सम्पत्ति यश है। उनको लोकापबाद का विचार करना परम श्रावश्यक है न ? तुम थोड़े दिन श्रीर ठहर जाग्रो। सब ठीक करा दूँगा। पिताजी का कोष ठण्डा होने दो।"

इस प्रकार सान्त्वना देकर जब वृद्ध इस आशा से चलने लगे कि उषा आश्वस्त हो गई होगी, तब उषा ने मानो बमगोला ही उनके ऊपर छोड़ दिया:

"शोकगर्त में पतित उषा के जीवित रहने की इच्छा यदि किसी को है तो प्रिय के पास एकाकी जाने की अनुमति मुक्ते अभी दी जाय।"

कुं भाण्ड चौंक गया। उसे स्वप्त में भी यह शंका नहीं थी कि उषा इस प्रकार की प्रार्थना करेगी। जिस व्यक्ति को अनुचित आचरण के लिए राजा ने दण्ड दिया, उसीसे मिलने के लिए राजपुत्री को कैसे अनुमित दें? मन्त्री के हृदय में नृप के प्रति श्रद्धा और कुमारी के प्रति सहानु- भूति के बीच घोर संघर्ष छिड़ गया। अन्त में उषा के अनुराग ने ही विजय पाई। उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञा मिल गई।

कारागृह में ग्रनिरुद्ध की वर्णना किव के सार्वभीमत्व की विजय-

"वह सत्यनिधि जिस तरह ऐश्वर्यलक्ष्मी के निधान अपने पितामह की द्वारकापुरी में रहता था वैसी ही स्वच्छन्दता से उस कारागृह में भी रहता था।" ग्रीर सुनिये:

"श्रिनिरुद्ध उस अन्धेरे तलघर में बैठा है—हाय ! मिट्टी के घड़े में रखा मिएदीप ! भयानक इमशान में लगाई गई रसालवृक्ष की छोटी सी शाखा ! घुएँ में डाली गई लाई ! कूड़े में पड़े शालग्राम ! अथवा, बिगड़ी ग्रहदशा में फँसा हुआ भाग्य !"

उषा श्रनिरुद्ध के पास गई, श्रीर उसकी उस श्रवस्था को देखकर विद्धित शोकावेग से प्रिय के श्रंकतल पर गिर पड़ी। प्यार के साथ श्रनिरुद्ध ने उसका स्वागत किया। परन्तु, प्रेम के मोह में पड़कर श्रीचित्य भूलने वाला नहीं था वह वीरकुमार। उसका प्रथम प्रश्न ही श्रीचित्य-दीक्षा का द्योतक था। उसने पूछा:

"यह क्या बात है ? गुरुजनों की आज्ञा की गराना न करके, मेरी एानी ! तुम इस अपराधी के पास कैसे आ गईं ?" प्रेयसी की दशा देख कर अनिरुद्ध विह्वव हो उठता है:

"वीर असुर-भटों के शत-शत शस्त्र लगने की पीड़ा सचमुच अभी मुक्तें महसूस हो रही है; क्योंकि इस पीड़ा के कारण ही तो वासुदेव के पुत्र की स्नुषाने इस प्रकार व्याकुलता के साथ विकृत वेष में बन्धन-गृह में प्रवेश किया!"

वह बहुत समभा कर प्रियतमा को लीट जाने का आदेश देता है। परन्तु जब उपा उत्तर देती है कि, "आप भी मेरे साथ ही चिलए," तो उस कुलीन कुमार का भाव ही बदल जाता है। उसका उत्तर किसी भी अभिमानी वीर के लिए पुलकोद्गमकारी है: "क्या तुम्हारा पित कोई

चोर है कि वह छिपकर कारागृह से भाग जाय ?"

श्रीर कहता है: "यदुवंश की वधू ! तुम श्रनुराग-भार के श्रधीन होकर, वीर-विनता का श्रादर्श मत छोड़ो। मुक्ते कारागृह से मुक्त करने के लिए तुम्हारे नवीन बन्धुजन शीझ ही श्रायँगे।"

"वे ग्रादरणीय जन तुम्हारे पिता को ग्रपने जामाता की कुलीनता श्रीर पौरुष का प्रमाण उचित रीति से देकर प्रेम योग्य भवती को जय-लक्ष्मी के समान द्वारका ले जायँगे।"

इस प्रकार समभाकर कि हम दोनों ही पितृजनों की श्राज्ञा का उल्लंघन करने वाले न बनें, वह उषा को वापस भेज देता है।

पुराण-कथा से चुनी गई एक अन्य कथा के आधार पर वल्लत्तील ने 'शिष्यनुं मकनुं' नाम का खण्ड-कव्य रचा। श्री शंकरभगवान् के शिष्य भागंवराम तथा पुत्र गर्णेश दोनों के बीच हुए एक छोटे से केलि- युद्ध में वह शिष्योत्तम अपने परशु से गुरुपुत्र गर्णेश का एक दांत तोड़ देता है। इसी के आधार पर यह कृति रची गई है।

एक प्रभात में कैलास के मार्ग से एक ब्रह्म-क्षत्र-तेजोयुक्त युवक जाता दिखाई दे रहा है। उस पीरुष-मूर्ति राम का छायाचित्र कवि के शब्दों में भ्रीर उज्वल बन जाता है। वह चलता-चलता उस मिएा-मन्दिर के द्वार पर पहुँचता है जिस पर हेरंब तथा कार्तिकेय प्रहरी बन कर खड़े हैं। सतीथ्यं तथा भ्राता होने से दोनों भाई भागंवराम से मिलने को श्रागे बढ़ते हैं। लेकिन कार्यभार से व्यस्त भागंव ने:

' 'श्रभी खेल श्रौर विनोद के लिए समय नहीं है। मुक्ते काम है' इस प्रकार रूखे स्वर में कहते हुए पार्वतीसुत के श्रालिंगन-हस्तों को दूर कर दिया।"

कार्तिकेय का शान्तिमय निवेदन या गराशेश का विनोदमय तर्क राम को रोक नहीं सका। तो:

"छोड़ो ! मुभ्ने जाने दो !" "नहीं छोडूँगा, ग्रन्दर प्रवेश नहीं कर सकते !" "छि: ! यह वक्रता परशुराम को दिखा रहे हो ?" इस

प्रकार ब्राह्मरण तथा देव के बीच वाग्युद्ध श्रौर उसके साथ-साथ हाथापाई भी शुरू होगई।

जब परशुराम का गर्व बढ़ता हुम्रा देखा, तब गर्गोश ने भी म्रपनी सूँड से उनको पकड़कर उठाया भ्रौर म्राकाश में एक चन्नवर्तुं ल घुमाकर नीचे खड़ा कर दिया। परन्तु, देव ने मदापहररा के उद्देश्य से जो किया उसका फल जैसा उन्होंने चाहा वैसा नहीं हुम्रा। क्योंकि, कवि कहता है:

"किसी से भी, देवगणों से भी, पराभव सहने का श्रभ्यस्त नहीं था भारत के पुरातन महापुरुषों का रक्त !"

उस द्वन्द्युद्ध ने गण्शिजी को एकदन्त बनाया। गजास्य का दांत गिरने से ग्रीर उनके घायल होने से भगवत्-पार्षदों के बीच में कोलाहल मच गया। शिव ग्रीर पार्वती वहाँ ग्रा पहुँचे। पुत्र ग्रीर शिष्य को उस हालत में देखकर भगवान् किंकतं व्यविमूढ़ हो गये। देवी के क्रोध की सीमा नहीं रही। पित को उन्होंने पुत्रवात्सल्य से प्रेरित होकर वहुत-कुछ सुनाया। इतने में, एक नाद-लहरी वहाँ फैल गई। किंव कहता है:

"श्रनायास मिला हुग्रा, श्रनवद्य माधुर्यमय मुरलीनाद रूपी श्रमृत, कैलास शैल के श्रन्तरिक्ष में श्रिखल चराचर जगत् को मुग्ध करता हुग्रा बरसने लगा।"

पुत्र के दुःख से दुःखी ग्रम्बिका भी ग्रपना दुःख भूल गईं। दूसरे ही क्षिण में एक युगल जोड़ी वहाँ प्रत्यक्ष हुई। प्रेमामृतवर्षी श्रांखों से सबको देखनेवाले उन दिन्य गोलोक-दम्पती के चरणों में सबने प्रणाम किया। कैलासेश्वर ने ग्रानन्द के साथ श्रीघर ग्रीर राघिका का स्वागत किया। राघिका ने गजास्य को जननी के जैसे वात्सल्य के साथ गोद में बिठाकर उस रक्तवर्षी घाव में ग्रपना वरद हस्त फेरा। घाव का चिह्न तक वहाँ से मिट गया। उसके बाद वे श्रीगौरीदेवी की ग्रोर देखकर मन्दहास के साथ कहने लगीं:

"बच्चे श्रापस में कुछ शरारत करें तो क्या माँ का इतना रुट होना उचित है ? श्रार्थे ! जब से भार्गव तुम्हारे पति का शिष्य बना, तव से वह तृम्हारा तीसरा पुत्र हो गया है।"

"इतना ही नहीं, यह तुम्हें पुत्रों से बड़कर प्रिय होना चाहिए, क्योंकि यह बिना किसी पीड़ा के ही उपलब्ब पुत्र है।"

इस तरह ग्रारवासन-वचनों से सारी व्यथा ग्रीर ग्रमपं ग्रादि को नष्ट करके एस शिवलोक में पूर्णतया शिवमय वातावरण की सृष्टि करने के बाद वे दोनों ग्रन्तिहत हो गये।

'गएपित' तथा 'पिता ग्रीर पुत्री' ग्रादि कृतियाँ भी पीराणिक इतिवृत्तों के ग्राधार पर लिखी गई हैं। इन कृतियों के द्वारा वल्लत्तोल 'महाकवि' नाम से सुप्रतिष्ठित हुए। तथापि, इनकी शादवत प्रतिष्ठा का साथन इनकी लडुकृतियों के समाहार हैं। 'साहित्य मञ्जरी' सात भाग, 'स्त्री', 'विपुकिए।' ग्रादि इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं।

समय का परिवर्तन साहित्यकारों को विशेष प्रमावित करता है।
मारत स्वतन्वता-समर में ग्राकण्ठ मन हो चुका था। वंग-साहित्यान्तरिल में इस स्वतन्वता-समर-काहल की प्रतिष्विन शूँ जने लगी।
स्वामी विवेकानन्द के माप्या केरल तक भी पहुँचे। इस प्रेरणा का
प्रयम प्रत्युत्तर 'वल्लतोल' किन के हृदय से किन्नता-वाहिनी वनकर
निकला। ग्रस्पृदयता, दासता ग्रादि ग्रनाचार, स्त्रियों की विवशता,
श्रमजीवियों की दयनीयावस्था, किसानों का दाहक दारिद्रय ग्रादि प्रकन
किन हृदय का मन्यन करने लगे। उस हृदय-मन्यन से निकली
रत्नराशियाँ हैं, ये ग्रनेक शत किन्नताएँ।

'काट्टेलियुड़े कत्तु' (पहाड़ी चूहे का पत्र ) 'मारत स्त्रीकल् तन भावयुद्धि' ग्रादि रचनाएँ राष्ट्रीय स्त्रातन्त्र्य तथा राष्ट्रामिमान की लहरों का दिख्यांन कराने वाली हैं। छत्रपित शिवाजी महाराज ने एक समय जयसिंह को जो पत्र लिखा या वह है, 'पहाड़ी चूहे का पत्र ।' वह पूरा ही यहाँ उद्युत किया जाता है:

"हमारे रक्त से अपनी खङ्गमुद्धि को रंगनेवाले दुष्ट, धर्मध्वंसक श्रीरंगडेब की श्राज्ञा शिरोबार्य करके श्रीर श्रीनमानवृक्त पूर्वलों के दिखाये राजपर्थं को छोड़कर क्या ग्राप श्रपने भाई से लड़ने के लिए श्रा रहे हैं ? ग्राक्चर्य है !"

"चारित्र्य-शुद्धि में ग्रग्रिमस्थानाई हिन्दू भवनों को जिसने ग्राक्रन्दनों से भर दिया, उस दुष्ट शत्रु के ग्रधीन होकर हम भाई-भाई ही ग्रापस में लड़ें ग्रौर उसका जयस्तम्भ लगाने के लिए स्वरक्त से भूमि को ग्राद्र करें, यह कहाँ तक उचित है ?"

"परस्पर स्पर्धा से बिलग होकर हम दो तरफ खड़े हो जाते हैं श्रौर विदेशी श्राक्रमएकारियों को विजय-प्रासाद में प्रवेश करने के लिए विस्तीर्ए राजमार्ग बना देते हैं। काश ! श्रपने विज्ञ श्रौर विवेकी पूर्वजों के समान हम भी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े होते ! तो, भारतवर्ष की रक्षा के लिए दूसरे प्रकार की श्रावश्यकता नहीं होती !"

"उस राजनामधारी दुर्मित के सामने बद्धाञ्जलि होकर खड़े होने के लिए ही ये दो शिक्तपूर्ण हाथ ग्रापको मिले हैं ? हे बुद्धिशाली महाराज जयसिंह ! ग्राप उन हाथों को ग्रादेश दीजिए कि वे ग्रायुध-धारण करें श्रीर ग्रपने जन्मदेश को जंगल बनाने वाले व्याघ्रों का शिकार करें।"

"यदि इस देश में ग्रपनी पताका फहराना चाहते हों तो ग्राप श्रवश्य श्राइए। उसके लिए में श्रपना प्राणवायु भी देने के लिए तैयार हूँ। परन्तु, इस मदमत्त मुगल सरदार के पैरों से कुचलने के लिए दक्षिणापथ की भूल भी नहीं मिलेगी।"

"श्रनविध दीन-श्रनाथों का मर्दन करने के श्रायास से जो पसीना निकलने लगा है, उससे मुगलों के हाथ के राजदण्ड फिसलने लगे हैं। इतना ही नहीं, भारतभूमि का किरीट घारण करने की योग्यता उस गोल, गंजे शिर में नहीं है। इस श्रनीचित्य को सुधारने के बाद यदि श्रावश्यक हुआ तो हम परस्पर युद्ध करेंगे।"

"यदि त्रापको यह स्वीकार नहीं है श्रीर म्लेच्छों से परिवृत्त यवनराज की सेवा करते हुए श्रपने भाइयों से लड़ना ही श्राप पसन्द करते हैं, तो मित्रवर ! स्वागत ! वीर राजपुत्रों के मुख्य नेता के योग्य ब्रातिथ्य मेरी भवानी (शिवाली का खड्ज) करेगी।"

"क्षत्रियलक्ष्मी का अनुप्रह पाये मस्तक पर नीचों की आज्ञा धारण करने वाले मेरे नित्र ! अपने स्वामी से यह तो पूछ लीजिए कि 'इस प्रकार दिलत-मदित हिन्दुओं के अश्रुप्रवाह से आर्ड हुई भूमि पर, तुम्हारा सिहासन कव तक टिक सकेगा ?'"

"अपनी जन्मभूमि, दन्धु-बांघद, घर्म, आद्यार आदि सव की रक्षा करने के लिए शिदाली अपना खड़्स तव तक संचालित करता रहेगा, जब तक उसकी वर्मानयों में बहने वाले रार्लाषयों के रक्त की एक दूँद भी शेष रहेगी !"

'नारतीय स्त्रियों की नात्रबृद्धि' में सन्नाट हुनायूँ की उदारता का एक उदाहरण दिया गया है। एक हिन्दू महिला पर हुनायूँ आसक हो जाता है और उसका सेवक उस्मान उस स्त्री को बलात सन्नाट के सामने उपस्थित करता है। परन्तु जब हुनायूँ को मालूम होता है कि वह कन्यका नहीं, किसी की परिणीता सती है, तब उस महिला से विनन्नता के साथ परवात्ताप-भरे शब्दों में क्षमा माँगता है और पुत्री के समान वात्सल्य के साथ उसे उसके घर भेज देता है। अपने सेवक को उसके अपराध के लिए कारागृह में इलवा देता है। यह देखकर कि सन्नाट सन्तमुन ही पिज्ञतुल्य है, वह भारतीय नारी प्रार्थना करती है:

"यदि श्राप सचमुच मुक्त पर प्रसन्त हैं तो इस सेवक का श्रपराष्य समा कर दीनिए श्रीर इसे कारागार से मुक्त कर दीनिए—मनुष्य से श्रपराव हो ही जाता है!"

यह है भारतीय दिनता की भावजुद्धि ! दुष्ट के ऊपर भी दया करना ! अपकारी का भी उपकार करना ।

प्रयम विश्वयुद्ध के बाद, पौरस्त्य राज्यों में जो जागृति हुई, रसका प्रत्याघात केरल में भी हुग्रा। जनता को उसकी निस्सहायावस्था और निरा ग्रा से जगाने का एकमात्र रुपाय रसे केरलभूनि तथा भारतभूमि की पुरातन महिना हृदयग्राही रीति से सुनाना है, ऐसा समस्कर वल्ल- त्तोल उस कर्तन्य-निर्वहरा के लिए बद्ध-परिकर हो गये। उस समय की उनकी प्रत्येक कृति में ऐसी ही पूर्वमिहमाओं के वर्रान और स्तुतिगीत सुनाई देते हैं। 'कर्मभूमियुटे पिञ्चुकाल', 'किलिक्कोञ्चल', 'एकचित्र' आदि-आदि कितनी ही कितिताएँ सहृदय हृदयानन्दन करती हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहना अतिरंजित न होगा कि हृदयहीन को भी हृदया- खुता सिखाने की शक्ति उनकी कितताओं में है।

'कर्मभूमियुड़े पिञ्चुकाल' (कर्मभूमि का नन्हा-सा चरण) मूं 'कालिय-मर्दन' कथा का वर्णन है। विषय कोई नया तो नहीं है। परन्तु:

"भ्रच्युत ! नदी में मत कूदो ! मत कूदो ! हम वन के तालाव में चलकर तैरेंगे।"

यह भय-शंकापूर्णं चेतावनी सुनते ही चौंककर हम रक जाते हैं भीर सुनने लगते हैं। कालकूट विष से भरे कालियनाग का भय दिखा कर ग्वाल-बाल ग्रपने सखा श्रीकृष्ण को नदी में कूदने से रोक रहे हैं। परन्तु वह तो कूद चुका है श्रीर तैरता ही जाता है। कहीं रकता नहीं; श्रागे ही बढ़ता है। किसी जगह इबता, किसी जगह तैरता कृष्ण मानो उस नदी में संसार-नाटक का श्रीभनय कर रहा है। सहस्रशाखी वृक्ष के समान सहस्र फनवाला कालिय उस शिशु के पास हुंकार करता हुशा श्रा ही पहुँचा। लेकिन बालकृष्ण तो उस नाग के फनों पर नृत्य करने लगा है! किन का हृदय नवनीत जैसा पिघलता दिखाई देता है। वह सोचने लगता है:

''इस भयानक सर्प का फनप्रदेश पत्थर से भी कंठोर है।"

"उफ! इस शिशु का पत्लव समान कोमल चरण, दुखेगा नहीं? चोट नहीं आयेगी?"

"प्रारे रे ! खून के छींटे उड़ रहे हैं ! बस करो मेरे कुमार ! बस करो यह साहस !"

बाल-गोपाल का नृत्य जारी है। क्रमशः सर्प थकता जाता है भ्रीर शिक्रणा उस भयानक विषघर की पूँछ को तालीपत्र से बने खिलीने की

पूँछ के समान खींचकर खेलते दिखाई देते हैं। ग्रन्त में कालिय ने थक कर, मस्तक नवाकर, प्राणिभक्षा माँगी। विनम्र सेवक के समान उसने उस दिन्य शिशु को तट पर पहुँचा दिया। एक शान्ति का निश्वास भर कर, प्रसन्नता ग्रीर ग्रानन्द के साथ किव बोल उठता है:

"तीनों भुवनों को घ्वस्त करके गर्व करने वाली दुष्टता ! तुम कितना भी श्रपना शिर ऊँचा उठा कर फन फैलाओ, इस कर्मभूमि का एक नन्हा-सा पैर ही तुम्हें ठोकर मार कर श्रपनी जगह पर रखने के लिए पर्याप्त है !"

वर्तमान जीवन-समस्याश्रों में एक को भी किव भूला नहीं। उसकी किविताश्रों में अन्याय श्रीर अत्याचार के प्रति अमर्थ, तथा शोचनीया-वस्था में पड़े श्रद्य:कृत श्रीर विवश लोगों के प्रति प्रेम श्रीर करुणा उमड़ी पड़ती है। श्राशय-गांभीयं श्रीर सरल-कोमल पदों के सन्निवेश से वल्लत्तोल की किवता सर्वजन प्रिय है, श्रीर सदा रहेगी।

बालकुष्ण पिएक्कर: बी० सी० बालकुष्ण पिएक्कर साहित्य-क्षेत्र में विद्युल्लता के समान क्षरणभर के लिए आये, और अपने दिव्य तेज से लोक को चमका कर अन्तिहित हो गये। उन्नीसवीं सदी के अन्त में जब केरलीय साहित्याराधक प्राचीन श्रृङ्खलाओं से छूटने के बारे में सोच ही रहे थे, तब ही इस कि की किवताओं में अधुनातन काल के पुरोगमन प्रस्थान के योग्य आशय, रीति तथा प्रसाद-ग्रुण हमको मिले। अपने छुव्वीस वर्ष के स्वल्प जीवन में, सौ वर्षों का काम करके सिद्धि प्राप्त करने वाले युवा कि का महत्त्व कैसे प्रकट किया जाय? इन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु में 'नागानन्द' नाम का मिए-प्रवाल काव्य लिखा। बाल्यकाल में ही अति सरस तथा विद्वत्व-द्योतक अनेक रचनाएँ कीं। इनकी जीवनी इने-गिने वाक्यों में लिखी गई है। सन् १८८६ में जन्म लिया। अठारह वर्ष की आयु में कोचीन में 'वनचक्रवर्ती' नाम से कुप्रसिद्ध चेट्टियार और उनके साथियों को लेख-शरवर्ष से भगाकर लेखक का स्थान पाया। इक्कीसर्वे वर्ष में सम्पादक वने। तीन वर्षों के श्चन्दर ही महाकवि-सिंहासन के योग्य बन गये। कवनोद्यान में इस कवि मयूर ने केवल नो ही वर्ष विहरण किया। सुन्दर, सुरिभत, शोभामय काव्य-कुसुमों के श्चतिरिक्त, श्चनेकानेक नाटक तथा गद्यकाव्य भी इन्होंने कैरली साहिती के उपहार बनाये। श्चात्मविचार तथा मनुष्य को ऊपर उठाने वाले श्चाश्चय इन कृतियों के विशेष श्चलंकार हैं।

कण्टूर नारायण मेनवन्: कण्टूर नारायण मेनवन् भाषासाहित्य में स्मरणीय किव हैं। उनका 'नालु भाषा काव्यङ्ङल्' (चार भाषा-काव्य) अकेला ही उन्हें किवरत्न पद के योग्य सिद्ध करनेवाला है। इन्होंने शुद्ध मलयालम् में किवता रचने का नियम रखा था। उस एक ग्रन्थ में 'कोमप्पन्', 'कण्णान्', 'पाक्कनार', 'चेरिय शक्तन् तंपुरान्', ये चार खण्ड-काव्य संग्रहीत हैं। इन चारों कृतियों में संस्कृत शब्दों का उपयोग बिलकुल न होने पर भी किवता-सौन्दर्य या आशय-सम्पत्ति में कमी नहीं दिखाई देती। इस स्वभाषाभिमानी किव ने ही रह स्थापित किया कि मलयाल भाषा संस्कृत का हाथ बिना पकड़े खड़ी सकती है। इन चारों काव्यों के इतिवृत्त पुरातन केरल के वीर-चिरतों से लिये गये हैं।

'कोमप्पन्' कण्टूर के काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक सम्पन्न, कुलीन परिवार की एकमात्र सन्तान 'कोमप्पन्', सात भाइयों की एकलीती बहन 'उण्णी' नाम की युवती को सहसा देख लेता है। प्रथम दर्शन में ही दोनों परस्पर ग्रासक्त हो जाते हैं। परन्तु, उनका अनुरागसाफल्य सम्भव नहीं था; क्योंकि दोनों के परिवार कई पीढ़ियों से परस्पर शत्रुता पालते था रहे थे। कन्दर्प तो अन्धा होता ही है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक शत्रुता सच्चे हृदयों को कैसे रोक सकती है? कोमप्पन् का मित्र चाप्पन् ग्रित चतुर ग्रीर बुद्धिमान था। उस प्रथम दर्शन की चक्षु-प्रीति को उसी समय उसने ताड़ लिया। उस समय का उन दोनों मित्रों का संभाषण सुनिये—चाप्पन् ने कहा, 'मैंने भी देख लिया।' "कोमप्पन् ने कहा, 'तुम ने क्या देखा, वताश्रो तो सही!' चाप्पन ने उत्तर दिया, 'लो होना था सो हो गया। ग्रव उपाय सोचना चाहिए'।"

इससे कम शब्दों में दो मित्रों के परस्पर प्रेम, इंगितज्ञता ग्रादि का इतना स्पष्ट वर्णन अन्यत्र मिलता है ?

वह प्रणय वड़ा। परन्तु 'उण्णी' के सातों भाई कोमप्पन् की हत्या करके उसका वंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा किये हुए थे। उण्णी की वड़ी वहन भी उससे ईर्ष्या करती थी। एक दिन कोमप्पन् अपनी तलवार उण्णी के कमरे में भूल गया। कन्यागृह में पुरुप-प्रवेश की शंका से उण्णी को वड़ी वहन ने भ्रष्टा घोषित कर दिया। कोमप्पन् ने वृत्तान्त सुनकर, प्रियतमा को ध्रपहरण करके वचाने का निश्चय किया।

घर से वाहर एक ग्रलग कमरे में वैठाई गई डण्णी के पास कोम-प्पन् पहुँचता है, तव तक युद्ध की तैयारी के साथ वहुत से लोग भी ग्रा जाते हैं।

"भटजन कितने भी श्राएँ तो भी मेरे लिए तृग्ग समान है। परन्तु, हे मयु-भाषिगा ! तुम्हारे कटाक्षप्रहार सहने की शक्ति मुक्तमें नहीं। इसलिए तुम दया करके मेरी मदद करो (श्रर्थात् तुम मेरी हो जाग्रो)। नहीं तो, भाइयों की प्रतिज्ञा (कोमप्पन् को मार डालने की प्रतिज्ञा) वहन ही पूरी करेगी।"

इस प्रकार थोड़े ही समय पहले ग्रपनी प्रियतमा से प्रेम-प्रार्थना करने वाला युवक, शत्रुग्नों को ग्राते देखकर एठ खड़ा होता है ग्रीर उसको सान्त्वना देता है:

"युद्धभूमि में भ्रानेक शत्रुजन एक साथ कोवान्व होकर श्राक्रमण करें तो भी इस हाथ को ज़रा भी घवराहट नहीं होगी। यह तलवार केवल श्रलंकार के लिए मैंने नहीं घोरण की है। मेरी प्राणेश्वरी! विलकुल भय मत करो।"

इस प्रकार सन्दर्भानुकूल, रसगिमत, चमत्कारमय इलोक कण्ट्रर की कृतियों से कितने भी उद्धृत किये जा सकते हैं। युद्ध मलयाल मापा में इतने मनोहर पद्य किसी भ्रन्य किव ने नहीं रचे। इसी शैली भीर रीति में, भ्रनेक संस्कृत कृतियों का अनुवाद भी इस किव ने किया है।

कोड़ इडल्लूर कुञ्जिकुट्टन् तम्पुरान् : ये वेण्मिशा अच्छन् नंपूरि के पुत्र व वेण्मिशा मकन् के छोटे भाई थे। माँ अति विदुषी और सुसंस्कृता राजकुमारी थीं। अध्ययन-काल से ही काव्य-रचना में पटु थे। उनके समय में, कोड़ इडल्लूर राजमन्दिर में पण्डितों का जमघट साधारणतया हुआ करता था। ग्रोरवंकर राजा, कोडक्शेरी कुञ्जन् तम्पान् ग्रोडुविल कुञ्जुकृष्ण मेनवन्, कात्तुल्लिल अच्युत मेनवन् ग्रादि अनेकानेक कविवर्य इकट्ठे होकर काव्य-कास्त्र-विनोद में समय बिताया करते थे। क्लोकों में पत्र लिखने की रीति का भी इन्होंने प्रचार किया था। इस समय कविता-प्रेम इतना बढ़ गया था कि आपस में बातचीत भी कविता में ही होने लगी थी। लोकजीवन की दु:खमय अवस्था का किव को बार-बार अनुभव हुआ। इनकी जीवनी से मालूम होता है कि पुत्र-कलत्रादि की मृत्यु से ये सदा दुखी रहे। किर भी स्थिर-हृदय होकर, आध्यात्मक तत्वों में मन लगाकर अपना काम करते गये।

महाभारत का पूर्ण अनुवाद, पन्द्रह से अधिक काव्य, तीन-चार खण्डकाव्य, बीस नाटक, अनेक श्लोक तथा लघु कविताएँ इन्होंने निर्मित कीं। तम्पुरान् के पत्र-व्यवहार का संग्रह किया जाय तो उसके ही दो-तीन ग्रन्थ बन सकते हैं। इनकी कृतियों में 'किवि भारतं' विशेष स्मरणीय है। इसमें केरल भाषा के सभी कवियों को भारत कथापात्रों के नाम देकर उनका भाषा में स्थान-निर्ण्य किया गया है। उसमें कवि ने स्वयं 'कृतवर्मा' का स्थान ग्रहण किया है।

मूलूर पद्मनाभ पिएक्कर: इसी समय, इसी के अनुकरण में मूलूर एस॰ पद्मनाभ पिएक्कर ने 'किव मुगावली' तथा 'किव सस्यावली' की रचना की। इनमें प्रत्येक किव को एक मृग, अथवा एक सस्य का नाम देकर स्मरण किया है। इन काव्यों का विशेष महत्व यह है कि उस समय तक प्रख्यात सभी किवयों के नाम एकत्र मिल जाते हैं। उनके गुरा तथा साहित्य-क्षेत्र में उनके स्थान का एकदेश श्रनुमान भी श्रागामी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध है।

जी० शंकर कुरुष्य : भाषा कवियों में नवीन प्रस्थान की प्रथम किरए। फैलाने वालों में एक विशेष स्थानाई है जी० शंकर कुरुप् । प्रतिरूपात्मक भावगीतों का प्रचार केरल भाषा में करने का श्रेय इनको ही है। उद्दीप्त अर्थ का वर्णन करने के लिए साधारण शब्दों का उपयोग न करके, समान घर्म रखने वाले साधन या घटना से व्यक्त करने की रीति को प्रतीकवाद कहते हैं। इस प्रकार की कविताश्रों की एक अच्छी खासी संख्या इन्होंने प्रदान की है। इनकी कवितागंगा, ऊर्ध्वमुखी भौर प्रगति-पथ की यात्री है। भाव-गीतों में प्राण भरने का एकमात्र उपकरण किव के अन्तर की सचाई है। केवल आनन्द प्रदान करना ही कलाकार का कर्तव्य नहीं है। सामाजिक समस्याश्रों को जनता के सामने लाने की श्रीर उनकी हल करने में सहायता देने की भी जिम्मेदारी कलाकारों के ऊपर है। इस आदर्श के आधार पर ही कुरुप् ने श्रपनी कला की सृष्टि की है। गतानुगतिकत्व छोड़कर, नई-नई कल्पनाएँ करके, नवीन रीति श्रीर नवीन मार्ग का श्राविष्कार करने में ये किव सफल हुए हैं। इनकी लेखनी तथा प्रतिभा ग्रम्यास से परिपुष्ट होती दिखाई देती है। इनकी कविताश्रों को प्रेम-सम्बन्धी ऐतिहासिक लोकतत्व निरूपक, प्रकृतिवर्णनात्मक तथा राष्ट्रीय विभागों में विभाजित किया जा सकता है।

इनकी कृतियों के संग्रह 'साहित्य-कौस्तुभ' नाम से तीन भागों में प्रकाशित हुए है। 'चेकतिरुकल' (लाल किरणों) इनका दूसरा कविता-संग्रह है। इस संग्रह की प्रथम रचना का नाम है 'भारत हृदयं'। साम्राज्य लोभी जापान पौरस्त्य स्वातन्त्र्य का गीत गाता हुग्रा भारत की श्रोर श्रा रहा है। इस सम्बन्ध में किन कहता है:

"स्वतः को सुपरिष्कृत मानकर ग्रभिमानपूर्वक स्वातन्त्र्य-गान गाता ग्राने वाला साम्राज्य-लोभी यथार्थ में भूख से तड़पता, शिकार के लिए श्रायुध लेकर श्राने वाला व्याध हो सकता है। परन्तु, उसके मोहन-गान से मुग्ध होकर जाल में फंसने के लिए, यह भारत निर्बोध हरिएा। नहीं है।"

"कहते हैं — 'मुक्त कर देंगे।' वाह ! शान्त महासमुद्र के नीलवर्ण तटदेश की श्रोर एक बार देखो, तो मालूम हो जायगा कि उसका मुक्तिदान किस प्रकार का है। उस तट पर, उसके द्वारा मुक्त किये गये श्रनेक छोटे-छोटे राज्य निश्चेष्ट पड़े हैं, मानो खाल निकालने के लिए पंक्ति बनाकर लिटाये गये शरीर हों।"

'रक्त विन्दु' नाम की लघुकृति वास्तव में एक महाकृति है। पाइचात्य राज्य दो पक्ष में विभक्त होकर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। धमें अंग्रेजों के पक्ष में है, ऐसा समभकर भारत ने अपनी सेनाएँ उनकी सहायता के लिए विदूर मध्यधरणी प्रदेशों में भेजी हैं। इस पर लिखी गई कविता है 'रक्तविन्दु'। यह इतनी छोटी है कि पूरी कविता का अनुवाद यहाँ दिया जा सकता है:

"इस रक्त-विन्दु को देखो—ग्रपने गौरवर्ण का ग्रभिमान करके मुँह चढ़ाकर बैठने वाले हे मुग्धात्मन ! देखो इस बहुमूल्य माणिक्य रत्न को ! युद्ध करने की इच्छा लवलेश भी न रखते हुए, संसार का मंगल करने की ग्राशा से, धर्म की पुकार सुनकर, भूमध्य के समुद्र-तीर प्रदेशों में भी ग्रपने-ग्राप पहुँचकर प्रागाहुति देने वाले वीरवरों का हृदय है इस ग्रमूल्य रत्न-विशेष की खान !"

"इस अकृत्रिम लालिमा में भीक्त्व की छाया अथवा नैराध्य की रेखा नहीं दिखाई देगी। भारतीय हृदय-रूपी खान के अतिरिक्त अन्य किसी खान में इस प्रकार का रत्न नहीं मिलेगा। जयलक्ष्मी इसे अपना अलंकार बना लें, क्योंकि इस रत्न में विश्व-शान्ति निवास करती है।"

सरदार पिएक्कर: सरदार का० माघव पिएक्कर, भारत में ही नहीं, विश्व-भर में प्रसिद्ध राज्यतन्त्रज्ञ हैं। इनकी माता बनने का सौभाग्य केरलभूमि को प्राप्त है। परन्तु कैरली के भ्राराधकों में इनका स्थान

गणनीय है, इस सत्य का ज्ञान केरलीय जनता के म्रतिरिक्त इने-गिने भारतीयों को ही है। बाल्यकाल से ही साहित्याभिरुचि होने के कारण ये मलयाल काव्यों के भ्रनुशीलन में तत्पर रहे। इनके काव्य 'चिन्ता-तरंगिणी', 'भूपसन्देशं', 'सन्ध्यारागं', 'श्रपक्वफलं', 'कुरुक्षेत्रतिले गान्धारी', 'चाटूक्तिमुक्तावली', 'हैदरनाय्कन्', 'रसिकरसायनं', 'बालि-कामतं', 'पंकीपरिण्यं' भ्रादि हैं।

'चिन्तारंगिगी' का वर्णन या भ्रालोचना न करके, उसकी प्रस्तावना में भ्रप्पन् तंपुरान् ने जो कहा है उसे ही यहाँ दुहरा देना भ्रधिक उचित होगा। उन्होंने लिखा है—'भ्रगाध जल-राशि के तल में एक प्रक्षोभ! एक भ्रावेश!! फिर चिन्ता-नदी में लहरों के बाद लहरें! परिग्णाम? तट-स्थली को भी तोड़ देने वाला प्रवाह-कोलाहल! नदी-मुख में एकत्रित होने वाला फेन भ्रीर उठने वाले बुद्बुद्! सागर-समागम! विश्राम, विषयानुभोग! भोग से दुःखों का भ्रनुभव! उसका फल—विराग! जिज्ञासा, निर्वेद, शान्ति! यही है चिन्तातरंगिगी!'

"मैने अपने भविष्य जीवन के लिए कैसे उज्ज्वल मनोरथ बांध रखें थे! कहाँ वे मनोरथ और कहाँ मेरा यह जीवन जो मैंने प्रत्यक्ष न्यतीत किया! परन्तु जीवन के लम्बे और टेढ़े मार्ग को अब माप कर देखने और सोचने से क्या लाभ? युवावस्था में उन्नत आदर्शक्षी दीप जलाकर रखा था। परन्तु स्थैर्यक्ष्पी स्नेह उसमें समाप्त हो गया और वह प्रभाहीन होकर बुभने को आगया है।"

हमारा चिन्तक पहले भिक्त-मार्ग की ग्रोर ग्राकृष्ट होता है। परन्तु बाद में वह महसूस करता है कि यह मार्ग तो केवल क्षराभर के लिए सुखदायी हो सकता है। उसके बाद ? इस प्रश्न से मार्ग ग्रवरुढ़ हो जाता है। श्रीर ग्रन्य पथों का विचार ग्रारम्भ होता है। ग्रन्त में ग्राच्यात्मिक वेदान्तपथ को सर्वश्रेष्ठ मानकर वह ज्ञान्त हो जाता है।

'वालिकामतं' एक प्रृंगार-काव्य, 'प्रेमगीति' भावनाकाव्यों का संग्रह, 'पंकीपरिण्यं' एक परिहासकाव्य श्रीर 'हैदरनायकन्' ऐतिहासिक

इतिवृत्त के आधार पर लिखा चम्पूकाच्य है। चौथी कृति का भाषा चम्पूकाव्यों में बहुत ऊँचा स्थान है। हैदरग्रली उत्तर केरल पर श्राक्रमण करने के लिए सेना समेत आता है और राजा उदयवर्मा को हरा कर राज्य पर ग्रधिकार कर लेता है। बाद में वह कमरुद्दीन नाम के सेना-पति को नवीन राज्य का शासनाधिकार देकर स्वदेश लीट जाता है। सेनापित कुछ समय तक राजधानी में वास करता है। एक दिन समीपस्य मन्दिर में पूजा होती देखकर उसे नष्ट करने के उहेश्य से वह अन्दर प्रवेश करता है। वहाँ राजकुमारी माधवी को देखकर श्रासक्त हो जाता है श्रीर तुरन्त ही राजकन्या को श्रपने निवास-स्थान पर उपस्थित करने की भ्राज्ञा देता है। अपने कारगा राज्य के ऊपर म्राने वाली विपत्ति को रोकने के लिए माधवी स्वयं कमरुद्दीन के निवासस्थान में प्रवेश करती है। वहाँ चरित्र-रक्षा के लिए वह उस दुष्ट सेनापति का वघ करती है और श्रात्मघात कर लेती है। इसी समय प्रच्छन्न वेष में हैदर भी वहाँ भ्रा जाता है भीर उस वीर रमग्री के पास घुटने टेककर ग्रश्रुवर्षा करता हुआ माफी माँगता है भीर उसकी भारमा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता है।

सरदार पिणक्कर की अनेक गद्य कृतियां भी है, जिनमें ऐतिहासिक उपन्यासों की संख्या अधिक है। उनका विवरण गद्यशाखा के अध्ययन में अधिक संगत होगा।

नीलकंठन् नम्पूर्तिर 'राजा' : इस शताब्दी के ग्रन्य स्मर्णीय कि ग्रीरवंकर नीलकण्ठन् नंपूर्तिरि—'राजा' हैं। नंपूर्तिरियों की स्वा-भाविक हास्यरिसकता इनकी सभी कृतियों में स्पष्टतया दिखाई देती है। संस्कृत में तथा मलयालम् में, इलोकों में तथा गीतिकाव्यों में, भ्रृंगार-मय तथा तत्विचन्तापूर्णं, इस प्रकार ग्रनेकानेक ग्रीर विविध कृतियों का श्रीय उन्हें प्राप्त है। जहां तक काव्य-गुणों का सम्बन्ध है, समान कालीन किवयों में ये किसी से भी कम नहीं हैं। एक बार ये तिहिवतां-कूर-महाराजा के दर्शनों के लिए गये थे ग्रीर इन्होंने उपहार रूप उनको

एक रलोक समिपत किया था। इनकी किवता के उदाहरए। के रूप में उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है:

मर्त्याकारेण गोपी वसनितर कवर्नोह गोपालनेतन्। चित्ते विन्धिच्च वञ्चीक्वर! तव नृपनीतिक्कु तेट्टिल्लपक्षे। पोल्तार माताविता तन् करणवने विडुवानाश्रयिकुन्तृ दासी। वृत्या नित्यं भवाने, कनिविवलिलुदिकोल्ला कारुण्यराञे!

श्रयात्—"हे वञ्ची वर ! यह उचित ही है कि मत्यं रूप में आकर गोपियों के वस्त्र चुराने वाले गोपाल को आपने अपने हृदयरूपी कारागार में बन्दी बनाकर रखा है। आपकी इस राजनीति में कोई गलती नहीं है। परन्तु, हे कारुण्यराशें! महालक्ष्मी अपने पित को छुड़-वाने के लिए आपकी दासी बनकर नित्य ही सेवा कर रही है। उसके ऊपर कृपा मत कर देना!"

यहाँ नाम से जिन किवयों का निर्देश किया गया है। उनके म्रिति-रिक्त कितने ही ग्रन्थ श्रेष्ठ साहित्य-ग्राराधक हुए हैं। उन सबका परिचय देना भीर उनकी कृतियों का साररूप में भ्रवलोकन कर लेना भी इस छोटे से ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। इन प्रकरणों में ग्राधुनिक काल के पूर्वभाग का दिग्दर्शन मात्र करा देने का ही प्रयत्न किया गया है।

वीसवीं शताब्दी के आदिकाल से समयानुरूप जनता की अभिकृति तथा आकांक्षाएँ बदल गईं। शास्त्र-निर्दिष्ट शैली, रीति और नियमों का बन्धन आदि अधुनातन काल के लोगों को प्रिय नहीं रहा। इतना ही नहीं, उस सबकी अबहेलना भी होने लगी। पाश्चात्य साहित्य का आकर्षण अधिकाधिक होने लगा। संस्कृत की अधीनता छोड़कर कैरली ने प्रकट रूप में आंग्लभाषा का हस्तावलंवन स्वीकार किया। उसके काव्य-साहित्य में भी यही उपरिष्लव-बुद्धि विकसित होने से देश की रीति तथा नीति के साथ साहित्यान्तरिक्ष भी परिवर्तन और कान्ति का आस्थान वन गया।

### : 88 :

## गद्यशाखा का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी गद्य-साहित्य की उत्पत्ति तथा वर्धना के लिए साहित्य के इतिहास में एक महत्व का स्थान रखती है। अंग्रेज पादिरयों के आगमन, उनकी भाषा-जिज्ञासा, बाइबिल-प्रचार की आवश्यकता आदि ने गद्य-साहित्य के विकास को जो स्फूर्ति प्रदान की वह न केवल अध्ययन की वरन् सराहना की भी वस्तु है।

'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति'—गद्य किवयों के यथार्थं सामर्थ्यं की कसौटी है—यह तत्व भारतीयों के लिए नया नहीं है। प्रत्येक भाषा के साहित्य का इतिहास बताता है कि पद्य-साहित्य की रचना पहले हुई ग्रीर गद्य-रचनाग्रों की श्रिभवृद्धि बाद में। मलयाल भाषा भी इस नियम के लिए अपवाद नहीं है। उसमें अति प्राचीन काल में एक प्रकार की गद्य-शैली प्रचलित थी। परन्तु गद्य कहलाने पर भी वास्तव में वह एक प्रकार का पद्य ही था। प्राचीन गद्य के नमूने किसी-किसी शिलालेख में उपलब्ध हैं। ऐसा मानने में कोई असांगत्य नहीं मालूम होता कि पाश्चात्यों का आगमन ही गद्य-साहित्य के प्रचार के लिए प्रेरक बना; क्योंकि पाश्चात्यों के साथ बाइबिल का भी केरल में प्रवेश हुआ। बाइबिल के साथ पादरी और ईसाई धमं-प्रचारक भी ग्राये। फलतः शुद्ध केरल भाषा में सर्वप्रथम जो गद्य-रचना हुई वह थी—बाइबिल का पदानुपद अनुवाद।

ईसाई मिशनरी: जार्ज मात्तन, रेवरेण्ड गुण्टर्ट (Guntart) रेवरेण्ड वेली, रेवरेण्ड जोसफ पिट, गार्टवाइट, ये सभी नाम केरल-भाषा के लिए कृतज्ञतापूर्वंक स्मरणीय हैं। नाम से ही समक्त में श्राता है कि ये सव लोग धर्म-प्रचारक थे। यह सर्वविदित है कि, श्रंग्रेज जहाँ-जहाँ गये वहाँ ईसाई धर्म-प्रचार भी जोरों से हुग्रा। केरल में जब पाश्चात्यों की स्थित हढ़ होने लगी तो गिरजाघर श्रीर पादरी भी महत्वपूर्ण स्थानों में विराजमान हो गये। उन्होंने देखा कि यदि मलयालियों को ईसा-मसीह का चरित्र ठीक तरह से सिखाना हो तो उनकी ही भाषा में सिखाना. होगा। इस साध्यके लिए उन्होंने उस भाषाका श्रध्ययन गुरू कर दिया। भाषा सीखने के साथ-साथ वे देश के इतिहास, समाज-स्थिति श्रादि सभी वातों को समक्तने के लिए प्रयत्नशील रहे। कहने में लज्जा श्रमुभव होती है, फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि केरल का सुगठित श्रीर कुछ हद तक विश्वसनीय इतिहास सर्वप्रथम एक पाश्चात्य पादरी ने ही प्रस्तुत किया। सबसे पहले एक प्रामाणिक शब्दकोश भी रेवरेण्ड वैली ने निर्मित किया। सन् १८२६ में इन्हीं लोगों के प्रयत्न से एक छापाखाना भी तिस्वितांकूर के कोट्टयं शहर में स्थापित हुग्रा।

मलयाल भाषा साहित्य में डॉक्टर गुण्टटं का नाम निरस्मरणीय है। केरल में श्राकर उन्होंने केरल भाषा सीखी। उनमें भाषा सीखने का एक श्रद्भुत सामर्थ्य था। वीस साल के भारतवास में उन्होंने मलयालम्, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वंगला, हिन्दी, मराठी श्रादि कई भाषाएँ सीख ली थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन भाषाश्रों में ग्रन्थ-निमिण् करने का सामर्थ्यं भी सम्पादित कर लिया था।

जिस प्रकार केरलीय इतिहास में, उसी प्रकार केरल-साहित्य के लिए भी यह काल एक वढ़े युग-परिवर्तन के आरम्भ के लिए स्मरणीय है। इस समय हजारों की संख्या में सवर्ण और अस्पृश्य लोग ईसाई वनाये गये। वाई विल के स्तुतिगीत और कथाएँ साधारण लोगों की समक्त में आने योग्य भाषा और शैली में अनूदित करके छापने का काम इन पादिरयों ने शुरू किया। इसी समय भाषा में विराम-चिह्नों का प्रचार भी डॉक्टर गुण्टटं ने किया। सन १८४६ में इन्होंने शब्दकोश वनाने का

प्रयत्न शुरू किया ग्रीर सन १८६१ में यह पहला शास्त्रीय निघण्टु मलयाल भाषा में प्रकाशित हुग्रा।

'करल कालिदास': इस समय तिरुवितांकूर, कोचीन ग्रादि राज्यों में ग्राघुनिक विद्यालयों की स्थापना ग्रारम्भ हुई ग्रीर पुस्तकों के निर्माण के लिए एक सिमिति नियुक्त की गई। इस सिमिति के श्रध्यक्ष महा-महिमश्री केरलवर्मा बलिय कोयित्तंपुरान् थे। पादिरयों के प्रयत्न से छोटी-छोटी गद्य-पुस्तकों छपने लगीं। पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणियों के योग्य पद्य-गद्य-सिमश्र पुस्तकों निर्मित हुईं, जिनको 'ग्रोन्नां पाठें (प्रथम पाठ) 'रण्डां पाठें (द्वितीय पाठ) ग्रादि नाम दिये गये। इतिहास-भूगोल ग्रादि विषयों के लिए भी विभिन्त श्रेणियों के योग्य पुस्तकों तैयार करने के लिए पाठचपुस्तक सिमित के पण्डित बाध्य हो गये। इस प्रकार गद्य का प्रचार शुरू हुआ। फिर भी बड़े-बड़े विद्वानों को पद्य रचना ही प्रिय रही; क्योंकि, ग्रधुनातन काल तक गद्य से पद्य ही ग्रधिकं निर्मित हुए हैं।

मलयाल भाषा के गद्य का पितृ-स्थान 'केरल-कालिदास' को ही प्राप्त है। उनकी गद्य कृतियाँ हैं—'पाठमाला' (तीन भाग), 'विज्ञान-मञ्जरी', 'सन्मार्गप्रदीपं', 'घनतत्व निरूपग्ं', लोक की शैशवायस्था, हिन्दुस्तान का इतिहास, तिरुवितांकूर का इतिहास, 'महच्चरितसंग्रहं', 'सन्मागं-विवरग्ं', 'विज्ञानसंग्रहं', श्रीर 'ग्रकवर' नामक उपन्यास।

स्पष्ट है कि उपयुंक्त प्रन्थों में 'ग्रकबर' के श्रतिरिक्त शेष सब विद्यालयों की ग्रावक्यकता के लिए ही लिखे गये थे। उपन्यास होने पर भी 'ग्रकबर' में जनता के हृदय को ग्राकिषत करने की शक्ति नहीं थी। किंठन भाषा तथा विवरणात्मक कथोपकथन में स्वारस्य कम होता ही है। 'ग्रस्तपर्वत नितंब के ग्रभिमुख होकर लम्बमान ग्रम्बुज-वन्धु-बिंब का ग्रम्णांशु "" अदि प्रभात-वर्णन ग्रन्त तक पढ़ लेने का धैर्य ग्रथवा क्षमता कितने लोगों में हो सकती है? इस ग्रन्थ की भाषा प्रौढ़-गम्भीर, प्रतिपादन-शैली महाई ग्रीर विचार-गित ग्रालोचनात्मक है। परन्तं,

इन्हीं कारणों से उसका प्रचार पण्डितवरेण्यों तक ही सीमित रहा। केरलवमंदेव की प्रत्येक कृति इसी संस्कृत-प्रचुरता के कारण साधारण जनता के बीच तक पहुँच नहीं सकी।

गद्य-प्रस्थान की समालोचना करते समय उसकी विविध शाखाएँ घ्यान में आ जाती हैं। उपन्यास, खण्डकथा, प्रवन्ध तथा लघुलेखा गद्यसाहित्य के विविध ग्रंग हैं। इनमें से उपन्यास ग्रीर खण्डकथा का विकास मलयालम् में ग्रधिकतम हुआ। पद्यशाखा के अध्ययन से इतना तो प्रमाणित हो ही गया है कि मलयाली ग्रधिक विनोदप्रिय श्रीर परि-श्रम से वचने की मनोवृत्ति वाले हैं।

श्रांग्ल भाषा के साथ सम्बन्ध होने पर भाषा-पण्डितों को इच्छा होने लगी कि हमारी भाषा में भी ऐसे ही सरस तथा ज्ञानप्रद उपन्यास लिखे जायें। इस प्रकार का प्रथम प्रयत्न श्री श्रप्पु नेड़ इ्डाड़ी का 'कुन्दलता' है। इसकी रचना भारत के किसी काल्पनिक राज्य के राज-कुमार श्रीर राजकुमारी श्रादि की सृष्टि करके, प्रश्य-कथा में वीर-रस का पुट देकर की गई है।

ग्रीय्यारतु चन्तु मेनवन् : वास्तव में मलयालम् भाषा में उपन्यास नाम को सार्थक करने वाला प्रथम ग्रन्थ है, ग्रीय्यारत् चन्तु मेनवन् द्वारा लिखित — 'इन्द्रलेखा ।'

चन्तु मेनवन् उत्तर केरल के 'ग्रोय्यारत्तु' नामक एक ऊँचे पिन्वार में उत्पन्न हुए थे। उन्हें वाल्यकाल में समय के अनुसार अच्छी शिक्षा-दीक्षा मिली। वे मैट्रिक तक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके ग्रोर नागरिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर कचहरी में मुहरिर के स्थान पर नियुक्त हो गये। धीरे-घीरे उन्नति करते-करते वे मुन्सिफ ग्रोर सवजज के स्थान तक वहे।

स्वभाव से चन्तु मेनवन् बड़े रिसक, किन्तु साथ ही नीतिनिष्ठ भी ये। वैकन्सफील्ड नामक श्रंग्रेज ग्रन्थकार की पुस्तक 'हेनरीटा टेम्पल' पड़ने पर उनके मन में मलयालम भाषा में श्रद्धा गद्य-साहित्य प्रदान करने की इच्छा प्रबल हो उठी। इसी के फलस्वरूप 'इन्दुलेखा' की रचना की गई, जो मलयालम् उपन्यास-साहित्य की एक अमर निधि है।

इस उपन्यास की सरसता और सफलता का अनुमान करने के लिए तत्कालीन केरलीय समाज का ज्ञान ग्रावश्यक है। उस समय केरलीयों की स्थित 'ससुराल से निकल चुकी, पीहर पहुँची नहीं' जैसी ग्रानिश्चत थी। सब भारतीय ग्राचार-विचार निद्य माने जाने लगे थे। दूसरी ग्रोर, ग्राभल्षणीय माने जाने वाले पाश्चात्य ग्राचार-विचारों तक लोगों की पहुँच नहीं हुई थी। संक्रमण्काल यों भी विषम होता ही है; परन्तु इस समय तो सवंत्र नैतिक ग्रधःपतन का बोलबाला दीख रहा था। ब्राह्मणों ने—विशेषतः सर्व-सम्मान्य नम्पूर्तिर ब्राह्मणों ने—स्वच्छन्द ग्रीर निर्द्ध नहीं हुई थी। श्राचार-विचार ग्रपना लिए थे। समस्त प्रदेश की स्त्रियों को उन्होंने ग्रपनी भोगसामग्री मान लिया था श्रीर दूसरी ग्रोर नायर-समाज भी उनके साथ ग्रपनी पृत्रियों का सम्बन्ध करना पुण्य-कार्य समफने लगा था। नम्पूर्तिर ग्रपने-ग्रापको 'भूदेव' कहलाते थे, किन्तु उनमें दूसरों का परिहास ग्रीर उपहास करने की वृत्ति पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी। ज्ञान ग्रीर शिक्षा का दुरुपयोग करना उनका साधारण ग्रुण बन गया था।

नायर-समाज भी मातृसत्ता-प्रणाली श्रीर 'महमकत्ताय' प्रणाली (भानजे के उत्तराधिकारी होने की प्रथा) के विकृत रूप के पाशों में जकड़ गया था। गृहपति बहुधा श्रपनी भगिनी श्रीर भागिनेयों श्रादि के साथ श्रिकार-प्रमत्तता का व्यवहार करता था, फलतः श्रनेक संयुक्त कुटुम्बों का विच्छेद होने लगा था। परन्तु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो पारिवारिक प्रेम को भली माँति निभाते थे। यह भूमिका समभ लेने के बाद 'इन्दुलेखा' का स्वारस्य समभ में श्रा सकेगा।

संक्षेप में 'इन्दुलेखा' का कथानक इस प्रकार है:

"उत्तर केरल में 'पूवरंड' नाम का एक सम्पन्न नायर-परिवार है, जिसके गृहपति वृद्ध पंचु मेनवन् अपने भागिनेय-प्रभागिनेय स्रादि स्वजनों

पर पूर्ण ग्रविकार के साथ शासन करते हैं। उनकी पुत्री ग्रीर एकमात्र दीहित्री इन्दुलेखा (माधवी) भी उनके ही साथ रहती हैं। उनका गृह केरल के संयुक्त कुटुम्ब का एक सुन्दर उदाहरण है श्रीर उसमें दूर के सम्बन्धियों को भी श्राश्रय प्राप्त है।

"पंचु मेनवन् के भागिनेयी-पुत्र माघव ग्रौर उनकी दौहित्री इन्दुलेखा में परस्पर प्रेम है ग्रौर कुल-रीति के श्रनुसार यथासमय उनका
विवाह हो जाने की सम्मावना भी किसी से छिपी हुई नहीं है। माघव
मद्रास के किसी कालेज में ग्रघ्ययन कर रहा है ग्रौर इन्दुलेखा घर में
ही रह कर संस्कृत का श्रघ्ययन करती है। वह सुन्दर, सुशील, स्वाभिमानिनी तथा हद स्वभाव की युवती है। परन्तु माघव उन युवकों में से
एक है जो ग्रंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में ग्राकर पाश्चिमात्य ग्राचारविचार को श्रेष्ठ ग्रौर ग्रपने देश तथा समाज के ग्राचार-विचार को हेय
मानने लगे हैं।

"एक छोटे भाई को ग्रंग्रेजी शिक्षा के लिए मद्रास ले जाने के ग्राग्रह के कारण माघव ग्रीर उसके मामा पंचु मेनवन् के वीच संघर्ष हो जाता है ग्रीर मामा प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वे इन्दुलेखा का विवाह ऐसे विद्रोही युवक के साथ न होने देंगे।

"पंचु मेनवन् की गम्भीर प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती थी, श्रतएव इन्दुलेखा के लिए वर की खोज श्रारम्भ कर दी गई। इन्दुलेखा के गुणों का वर्णन सुनकर 'मूकिल्लत्तु मनय्कल् सूरि नम्पूतिरि' नाम के एक वयोवृद्ध ब्राह्मण ने नायर-कन्या को श्रनुगृहीत करने की सम्मित प्रकट की—विवाह का प्रस्ताव किया। वह सम्पन्न था श्रीर सम्पन्न नम्पू-तिरियों के सभी गुण-दोष उसमें विद्यमान थे। उसे देखकर श्रीर श्रपनी दौहित्री के साथ उसकी तुलना करके पंचु मेनवन् श्रत्यन्त हताश हुए, किन्तु उन्होंने श्रपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर उसे श्रपनी दौहित्री से मिलने की श्रनुज्ञा प्रदान कर दी।

"इन्दुलेखा ने अपनी तीवबृद्धि, विनोद-प्रियता, दृढ्ता श्रीर कीशल

से नम्पूतिरि को लिजत किया और वे रातोंरात पंचु मेनवन् की एक दूर के रिश्ते की भानजी से, जो कुटुम्ब के आश्रय में रहकर घर की टहल किया करती थी, विवाह करके चले गये।

"नम्पूतिरि को अपमान से वचाने के लिए उसके पार्षदों ने सच्ची बात छिपा ली भ्रौर नगर में यह प्रसिद्धि हो गई कि इन्दुलेखा का विवाह उनके साथ कर दिया गया है।

"माधव छुट्टियों में घर ग्रा रहा था। मार्ग में उसे पता चला किं इन्दुलेखा का विवाह वृद्ध नम्पूर्तिर के साथ हो गया है, तो वह विरक्त होकर लीट गया। इघर, इन्दुलेखा ने जब सुना की माधव उस पर श्रविश्वास करके चला गया है तो वह दु:खी होकर बीमार हो गई श्रीर उसकी श्रवस्था बिगड़ती ही चली गई।

"पंचु मेनवन् को अपनी दौहित्री की दशा देखकर बहुत पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करने का निश्चय करके माधव को खोजने के लिए उसके पिता और छोटे मामा को भेजा। वे उसे खोजकर ले आये। दोनों का विवाह धूमधाम के साथ कर दिया गया और पंचु मेन-वन् ने अपनी प्रतिज्ञा के अक्षरों को सोने से बनवा कर और उन्हें बाह्मगों को दान करके प्रतिज्ञा-भंग का प्रायश्चित किया।"

मलयालम् भाषा में 'इन्दुलेखा' ग्रपने ढंग का निराला ही उपन्यास है। इस प्रकार का दूसरा उपन्यास श्रव तक नहीं लिखा गया।

इसी लेखक का दूसरा उपन्यास है — 'शारदा।' कैरली का दुर्भाग्य हैं कि इस उपन्यास को पूर्ण करने के पहले ही लेखक का देहान्त हो गया। परन्तु जितना लिखा गया उतने में ही चन्तु मेनवन् की लेखनी का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है।

इस समय से उपन्यासों ने केरलीयों की बुद्धि श्रीर हृदय को श्राक-र्षित कर लिया। नवलकथा लिखने के लिए लोग श्रागे बढ़ने लगे। सामाजिक उपन्यासों की भरमार होने लगी। शिक्षा के लिए, उपजीविका-ं श्रर्जन के लिए, यात्रा के उत्साह से, श्रथवा श्रन्य कारणों से, केरलीय जनता का विदेशों में जाना और उन लोगों से सम्वन्य बढ़ाना भी इसी समय गुरू हो गया था। अब बंग-साहित्य का प्रभाव केरलीयों के ऊपर अधिकाधिक होने लगा। आचार, विचार, भावना, रहन-सहन आदि में केरलीय और वंग-देशीय जनता में बहुत-कुछ साम्य है। गायद इसलिए ही, वंग-साहित्य भी यहाँ की जनता को अधिक पसन्द आया। उच्च-शिक्षा आदि के लिए उत्तर भारत में गये हुए युवक वंग-प्रन्थों से इतने प्रभावित हुए कि वे उन प्रन्थों के अनुवाद मलयालम् में करने लगे। शीघ्र ही भारी संख्या में उपन्यास तथा नाटक अनूदित हो गए। वंकिमचन्द्र, शरच्चन्द्र, द्विजेन्द्रलाल राय, गुरुदेव टागोर आदि आराध्य साहित्याचारों की सभी मुख्य रचनाएँ मलयालियों को अपनी ही भाषा में मिलने लगीं। इसके अतिरिक्त उत्तर-भारत के राजस्थान आदि प्रदेशों के इतिहास से इतिवृत्त चुनकर स्वतन्त्र उपन्यासों की रचनाएँ भी हुई। 'अमृतपुलिनं' 'राजस्थानपुष्पं', 'हिरण्मयी' आदि ग्रन्थ इसके उदाहरण हैं।

सी० वी० रामन् पिल्ला—ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के उपन्यात श्री सी० वी० रामन पिल्ला हैं। 'केरल के स्कॉट' नाम से सुविख्यात इन महानुभाव ने तीन ऐतिहासिक उपन्यासों, एक सामाजिक उपन्यास तथा अनेक गद्य-प्रहसनों की रचना की है। ये तिरुवितांकूर के प्रधान न्यायालय में न्यायाधीश के मुंशी के काम पर नियुक्त थे। अतएव इन्हें न्यायाधीश के साथ देशभर में घूमने और लोगों के प्राचार-विचार भ्रादि का अध्ययन करने का अवसर मिला। जब ये मद्रास में विद्यार्थी थे तब 'इन्दुलेखा' प्रकाशित हुई थी। उसको देखकर इन्हें भी उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। इन्होंने तिरुवितांकूर राज्य के संस्थापक श्री वीर मार्तण्डवर्मा महाराजा की युवावस्था के विपन्मय जीवन पर ग्राधृत करके 'मार्तण्डवर्मा' नामक उपन्यास की रचना की। इस प्रथम प्रयत्न में ही भ्रांग्लभाषा के ऐतिहासिक उपन्यास लेखक स्कॉट की जैसी कल्पना-शक्त, रचना-पदुत्व तथा पात्र-निर्माण-चातुर्य देखकर लोग आइचर्य-चिकत हुए। उनके भ्रन्य ऐतिहासिक उपन्यास हैं—'धर्मराजा'

तथा 'रामराजा बहादुर'। इन दोनों उपन्यासों के इतिवृत्त मार्तण्डवर्मा के भागिनेय तथा अनुगामी श्रीरामवर्मा के जीवन तथा शासन-काल की घटनाओं पर निबद्ध हैं। किन्तु लेखक की मनोवृत्ति का श्रन्तर इन रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रथम कृति की सरल भाषा और खुलकर हँ साने वाली विनोदमय शैली, वाद की दोनों रचनाओं में प्रौढ़, शान्त श्रीर गम्भीर बन गई है। कदाचित् यह लेखक के उत्साही विनोद-प्रिय युवा से अनुभव-सम्पन्न, प्रौढ़ चिन्तक बन जाने का परि-गाम होगा।

उपर्युक्त तीनों उपन्यास एक धारावाही उपन्यास के तीन भाग माने जा सकते हैं। परन्तु प्रथम तथा द्वितीय ग्रन्थ की कथा के बीच दीर्घकाल का ग्रन्तर है। 'मार्तण्डवर्मा' में जो ग्रनन्त पद्मनाभन् एक साहसी, वीर ग्रीर विनोदी युवा के रूप में दिखाई देता है, वही 'धर्म-राजा' में वयस्क, लोकचर्या-पटु, प्रभावशाली, प्रपितामह बन गया है। इसी प्रकार माता की ग्राज्ञाकारिएगी सरल, प्रेमाकुल, षोडशवर्षीया 'पारकुट्टि' एक प्रौढ़ गृहाधीस्वरी बनकर, शान्त तेजस्विनी होकर, हमारे प्रएगम के योग्य दिखाई देती है।

'मार्तण्डवर्मा' की घटनाएँ विञ्चराज्य के निर्माण के समय को चित्रित करती हैं। राज्य में अन्तः छिद्ध, राजा दुवंल, जनता में खल-प्रमाणियों के पराक्रम की मूर्घन्यावस्था! इन सब विपत्तियों का सामना करके राज्य तथा प्रजा का पालन करने के लिए बाध्य, निस्सहाय युवा राजा मार्तण्डवर्मा! राजा के पुत्र नहीं, भागिनेय सिंहासन के उत्तरा-धिकारी होते आये हैं। परन्तु मार्तण्डवर्मा कुमार के मातुल ने एक पाण्ड्य रामकुमारी से विवाह कर लिया था। उस राजपत्नी ने अपने राज्य के दायक्रम के अनुसार राज्य प्राप्त करने के लिए स्वपुत्रों को प्रेरित किया। महाराजा अपनी वंश-परम्परा और आचार-क्रम में परिवर्तन करने को तैयार नहीं थे। प्रजा भी इसे स्वीकार न करती। 'श्रष्ट-गृह प्रधानियों' ने, जो सदा ही राजवंश के प्रति विद्रोही रहे, राजा के

पुत्रों का साथ दिया। परिएगामतः ऐसी अवस्था आ गई कि युवराज कहीं भी सुरक्षित न रह सके। परन्तु 'मांकोयिकल् कुरुप्पु', 'तिरुमुखतु पिल्ला' आदि जनप्रिय महारथी युवराज के लिए प्रार्ण देने को सन्नद्ध हो गये। इस पश्चात्तल में कथा का आरम्भ होता है।

मार्तण्ड वर्मा के दक्षिएहिस्त, विश्वस्ततम मित्र भ्रनन्तपद्मनाभन् पर शत्रुपक्षियों ने भ्राक्रमए किया भीर वे उसे जंगल के बीच में मरणासन्त भ्रवस्था में छोड़ गये। बाद में उस युवा वीर की हत्या का भ्रपराध युव-राज के ऊपर भ्रारोपित किया। भ्रनन्तपद्मनाभन् सुस्थिर राजभक्त तिरुमुखत्तु पिल्ला का पुत्र था। इसलिए 'एक पन्थ दो काज' के न्याय से, काम लेने का इरादा करके ही शत्रुभों ने यह किया था। उन्होंने सोचा था कि युवराज को पुत्र का घातक मानकर तिरुमुखत्तु पिल्ला राजपक्ष को छोड़ देंगे। भ्रनन्तपद्मनाभन् की मृत्यु से युवराज भी भ्रसहाय हो जायेंगे। परन्तु ईश्वर की कृपा से यह विपत्ति भ्रनुगृह बन गई; क्योंकि भ्रनन्तपद्म-नाभन् को उस मरणासन्त भ्रवस्था से एक मुसलमान हकीम-संघ ने बचा निया भीर संघ का नेता राजा का हितैषी भी बन गया।

अनन्तपद्मनाभन् की प्रण्यिनी 'पारुकुट्टि' पर महाराजा के जेष्ठ पुत्र का मोहित हो जाना भी दोनों पक्षों में शत्रुता बढ़ने का कारण है। युत्रराज की राज्यलक्ष्मी-प्राप्ति तथा अनन्तपद्मनाभन् की प्रण्यिनी प्राप्ति के साथ कथा पूर्ण होती है।

लेखक ने श्रृङ्गार तथा वीर रस को इस प्रकार सुन्दर, निर्मल रीति से मिलाकर आगे बढ़ाया है, जिससे यह उपन्यास सर्वेप्रिय वन गया है। इसका प्रत्येक पात्र—विशेषतः 'भ्रान्तन् चान्नान्' (चान्नान् जाति का पागल लड़का) शंकुआशान्, सुभद्रा आदि—एक वार दिष्टपथ पर आने के बाद स्मृतिपटल से हट नहीं सकता।

'धमराजा' में राज्य की स्थिति, राजा का स्वभाव श्रीर जनता की श्रवस्था बहुत बदली हुई है। श्री वीर मार्तण्डवर्मा ने शत्रुश्रों का नाश करके राज्य की बढ़ाया श्रीर जनता को एक शान्तिमय, स्वस्थ, प्रसन्न

जीवन प्रदान किया। उनके उत्तराधिकारी महाराजा श्रीरामवर्मा के राज्यकाल ग्रीर हैदरग्रली के केरल-ग्राक्रमण के पश्चात्तल में 'धर्मराजा' की कहानी प्रारम्भ होती है।

महाराजा मार्तण्डवर्मा दुष्ट शत्रुग्नों का मूलोच्छेद करने के लिए कुछ निष्ठुर कर्म करने को भी बाष्य हो गये थे। उन्होंने कुलीन नायर वंशों के प्रधान पुरुषों को-जैसे ग्रब्ट गृहनायकों को-एक साथ फांसी की सज़ा दे दी थी, उनकी स्त्रियों को देश से निकाल दिया था या नीच जाति के लोगों के हाथों बेच दिया था। बचे हए शत्रु-परिवारों को श्रात्म-रक्षा के लिए दूर-देशों में भागकर छिपे रहना पड़ा था। इन कठिन कर्मों का परिगाम भी लेखक ने इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया है। जब विद्रोही परिवारों के श्रंकूर धीरे-धीरे फिर बढ़ने लगे, तव उनके हृदयों में प्रती-कार की इच्छा भी बढ़ी। यह 'धर्मराजा' नाम से सुविख्यात श्रीरामवर्मा के लिए श्रीर राज्य की सुरक्षा के लिए कंटक बन गई। इसी समय हैदर-श्रली तिरुवितांकूर पर आक्रमण करने के लिए सन्नद्ध हो रहा था। राज्य के अन्दर फूट डालने के लिए उसने कई पड्यन्त्रकारियों को प्रच्छन्न वेष में राज्य में भेज रखा था। राज्य-रक्षा तथा राजसेवा में हढ़निष्ठ वृद्ध ग्रनन्तपद्मनाभन् पड़त्तलवन् (सेनापति) की सूक्ष्म-हष्टि भीर उनके दत्तकपुत्र तथा भन्तेवासी केशविपल्ला के सामर्थ्य से राज्य इस दशा-सिन्ध को पार कर सका। यही तीक्ष्ण बुद्धि, धीरोदात्त परन्तु क्षिप्र-कोपी, साहसी युवा, केशविपल्ला बाद में 'राजा केशवदास' नाम से प्रख्यात होकर, तिरुवितांकूर का सर्वश्रेष्ठ मन्त्री बना।

"रामराजा बहादुर" की कथा इसी की ग्रनन्तर घटना श्रों पर निबद्ध है। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के ग्राक्रमण ग्रौर उसकी पराजय के ग्रस्थिपंजरों को, रसमय कथोपकथन रूपी रक्तमां सादि चढ़ाकर, इस पुस्तक के रूप में कैरली का उपहार बनाया गया है। इसमें, धर्मराजा का 'पड़क्तलवन्' तो वीर-गति प्राप्त कर चुका है, रामराजा बहादुर स्वयं भी वयोबुद्ध हो गये हैं। राजमन्दिर के कर्मचारी ग्रौर महाराजा के परम- भक्त सेवक के रूप में हमारे परिचित केशव 'सिचवोत्तम केशवदास' बन गये। मधुर वालिका मीनाक्षी सन्तापशतों से परिभूत सात्विक प्रभावती दुः खिनी माता के रूप में बदल चुकी है। इस प्रकार 'धर्मराजा' के प्रधान पात्रों की प्रौढ़ ग्रथवा वृद्धावस्था को हम 'रामराजा बहादुर' में देखते हैं। साथ-साथ तिरुवितांकूर राज्य को सुप्रतिष्ठित बनाने वाली नव-शक्तियों का ग्रंकुर भी त्रिविक्रमकुमार, श्रड़कुश्शार, कुञ्जैकुट्टिप्पिल्ला श्रादि में दिखाई देता है।

पात्र-रचना का ग्रसामान्य नैपुण्य, ग्रीचित्य-दीक्षा, युक्ति-वैचित्र्य, छायाचित्रों की स्पष्टता, मनोधर्म विलास, विषयानुकूल भाषा-प्रयोग का सामर्थ्य, प्रसंगानुसार विनोद-प्रयोग ग्रादि इस लेखक की विशिष्टताएँ हैं। उदाहरण के लिए एक-दो प्रसंगों का श्रनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।

उत्तर केरल के एक दिरद्र परिवार का वालक अनाथ होकर दक्षिण के एक प्रभुगृह में सेवक बनकर रहने लगा। एक शिवरात्रि के दिन सुधा के ग्रावेश से गृह-नियमों का उल्लंघन करके वह दशवर्षीय बालक प्रतिदिन के समान भोजन के लिए भोजनशाला में जाकर बैठ गया। बालक की तीक्ष्ण बुद्धि के कारण गृह-स्वामी उसके ऊपर प्रसन्न थे। इसी कारण वह गृहस्वामिनी के कोप तथा अन्य भृत्यों की ईष्यों का पात्र बना हुआ था। अवसर पाकर सेवकों ने स्वामिनी के पास इस महापराध का वृत्तान्त निवेदन किया। उन्होंने स्वयं ही बालक को दण्ड देने के लिए भोजनालय में प्रवेश किया। उस समय की घटनाओं के वर्णन का अनुवाद यह है:

"स्वामिनी ने दैव को भी भूलकर वालंक की दरिद्रावस्था का श्रप-हास किया। उसके भर्त्सनारूपी वाग्शरों ने क्षुधा-पीड़ित बालक का हृदय वेध दिया। इसी प्रकार का श्रिधक्षेप पहले भी एक वार (स्वजननी से) सुनने का श्रवसर उसको याद श्राया। उसके मुख पर लज्जोहमा से स्वेद-विन्दुश्रों का स्फुरण हुग्रा। उसके श्रन्त:स्थल में जो प्रतिक्रियाकांक्षा लहराई उसने आत्मदमन शक्ति को पराजित कर दिया और बालक ने 'स्त्रियों के राज्य में स्त्री खाने से मरे, मर्द भूख से मरे, तो कैसे पेट की ग्राग बुभेगी ?'-इस प्रकार उस गृहस्वामिनी के कुप्रसिद्ध स्त्री-नायकत्व का प्रत्यपहास किया। रसोईघर के दरवाजे पर खड़ी स्वामिनी ने ग्राभरणस्वनों की ताल के साथ ग्रागे बढ़कर अपने हाथ के चमचे से वालक के सिर पर प्रहार किया। श्रसामान्य माँसपुष्ट उस कर रूपी गदा के भार के साथ चमचे की घार पड़ने से शिर फूट गया और रक्त प्रवाहित होने लगा। यह सब एक क्षरा में ही हो गया। चोट खाकर बालक उच्चस्य ग्रह्ण का रक्तस्फूलिंग-प्रकाश फैलाता उठ खड़ा हुग्रा ...... उस घर से निष्क्रमण् करने की भाजा गृह-स्वामिनी के मुख से इस प्रकार रोषाट्टहास के द्वारा निकली, तो वह रक्तलिप्त मुख, जृंभित-प्रागरम्य ग्रीर समस्त विक्रमधामा बालक उपस्थित जनों को ऐसा दिखाई दिया, मानो इस तत्व को स्थापित कर रहा हो कि मनुष्यलोक में भी महान् केसरियों के जन्म निग्न पंक्तियों में हैं। जब नायिका तथा सेवक मंत्रबद्ध सर्पों को भांति खड़े थे, तब बालक ने शान्त-गम्भीर स्वर में कहा-- 'जिस हाथ ने भ्राज मुभत्पर प्रहार किया, उसकी जय हो ! माज म्रापने मेरे शिर पर तालाब खोदा, किसी दिन इस प्रासाद की भूमि पर ही तालाब खुद जायगा। कुछ भी हो, आपके इस श्रीमुख को नमक का पानी पीना (गरीबी का दुःख भोगना) ही पड़ेगा। शेष उस दिन कहुँगा।'....'अपना भाग्य-सोपान समभकर अव तक जहाँ रहता था, उस आश्रयस्थान से चापमुक्त शर के वेग से वह बालक निष्क्रमण कर गया।"

रात-भर चलकर प्रभात में राजधानी के अन्दर प्रवेश किया। भाग्य-वश, वहाँ प्रवेश करते ही, राजा के स्थानपित होकर परदेश के लिए प्रस्थान करने वाले अनन्तपधनाभन् पड़त्तलवन् के सामने जा पहुँचा। वह दृश्य देखिए:

"वालक 'सन्ताप नाशकराय नमोनमः' भ्रादि भ्रादित्यहृदय मन्त्र

वोजता हुम्रा म्रा रहा था। उसका म्रंन्तिम भाग-इत्थमादित्य हृदयं जंपिच्चुनी शत्रुक्षयं वरुतीडुक सत्वरं।

" 'इस म्रादित्य-मन्त्र का जाप करके शंत्रुक्षय करो'—पडत्तलवन् के कानों में पड़ा।

"उन्होंने बालक से पूछा-- 'कहां जाते हो बेटे ?'

"करुणापूरित स्वर में प्रभु का यह प्रश्न सुनकर वालक खड़ा हो गया। शकुन्तलापुत्र भरतकुमार ने प्रथम दर्शन में जिस प्रकार गंभीरता के साथ स्विपता का भ्रंगावलोकन किया था, वैसे ही वालक स्थानपित भ्रौर उनके श्रश्न को लक्षरणशास्त्रज्ञ के भाव से देखने लगा। बालक के भ्रंगसौष्ठव, भ्रोजस्विता तथा भ्रायु ने उन्हें भ्रपने एक मृतपुत्र की स्मृति दिला दी श्रौर उनके हृदय में उसके प्रति एक विशेष वात्सल्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने मृदु स्वर में फिर से भ्रपना प्रश्न दुहराया। बालक ने उत्तर दिया—'सेवक सेना में भरती होने जा रहा है। महाराजा की सेवा करूँ तो किसी के पैर पकड़ने तो नहीं पड़ेंगे!'

"पडत्तलवन् की भ्रकुटी श्रीर श्रीष्ठ-सन्धि में एक श्रर्थपूर्ण चलन हुश्रा । उनके मुर्ह से राजसेवा के बारे में कोई श्रभिप्राय नहीं निकला । उन्होंने पूछा—-'यह चोट कैसे लगी ?'

"वालक-जीभ के प्रवारापन से।

"सेनापित—जो मिला उसको वापस देकर नहीं ग्राया ? देखने पर तुम ऐसे श्राने वाले तो नहीं मालूम होते ।

"वालक ने जमीन की ग्रोर देखते हुए ग्रात्मगत जैसे, परन्तु जोर से कहा—'क्या किया जाय ? जिसने यह दिया वह तो मां की जैसी एक स्त्री थी !'"

वालक का संकोचहीन उत्तर श्रीर श्रन्त का श्रात्मगत सुनकर सेनापित की प्रसन्तता वढ़ गई। उनके पीछे दूसरे श्रश्व पर उनका श्रनुगमन करने वाले श्रलीहसन नामक मुस्लिम युवक ने घोड़े से नीचे कूदकर बालक के विकृत वेष तथा मिलन छिव की परवाहं किये बिना उसको गले से लगा लिया और यह वहते हुए अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया— "शाबास! तुम बहादुर हो! हमारे भाई! नायक के बेटे!"

इन्होंने "प्रेमामृत" नामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा है। उस ढंग का उपन्यास मलयाल भाषा में वह एक ही है। स्त्री की ग्रादर्श-शुद्धि, प्रेम-स्थिरता तथा वात्सल्य-सुकुमारता ग्राम्मिणिकुट्टि तथा पंकिप्पिण्वकर नामक पात्रों के चरित्र से व्यक्त की गई है। ये दोनैं। धर्म से मातुल तथा भागिनेयी बने हैं। मानवजाति के स्वभाव-वैचित्रय तथा वैरूप्यों को इससे ग्रधिक स्पष्टता या स्वाभाविकता से किसी ग्रीर केरलीय लेखक ने चित्रित नहीं किया।

इसी समय गद्यशाखा की उन्नति सर्वतोमुखी होने लगी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में समाचारपत्र तथा मासिकपत्र भी प्रकाशित होने लगे थे। केरल के प्रथम समाचारपत्र 'मलयाल मनोरमा' का प्रकाशन इसी समय ग्रारम्भ हुग्रा था। "केरल कौमुदी", "भाषा-पोषिगी", "लक्ष्मीबाई" ग्रादि मासिक पत्रों का भी जन्म हुग्रा। यह नया प्रस्थान, लेखकों ग्रीर कवियों के लिए ग्रधिक उत्साहजनक बना। इससे घारावाही उपन्यासों ग्रीर प्रवन्धों ग्रादि के प्रकाशन की सुविधा ग्रिधकाधिक वढ़ती गई। श्री सी० एस० सुब्रह्मण्यम् पोद्दि का प्रथम उपन्यास "नीलोत्पलं, जो ग्रंग्रेजी उपन्यास 'स्कालंट पिम्पेनंल' का ग्रनुवाद है—धारावाही रूप में प्रकाशित हुग्रा। इसी प्रकार प्राचीन तथा ग्रविचीन हिंच के ग्रनुसार ग्रनेकानेक उपन्यास निकलने लगे।

सरदार के o एमo पिएक्कर: ऐतिहासिक उपन्यासों में सरदार का o माधव पिएक्कर के "कल्याएमल" क्ष, "परंकि पटयाली, पुरारकोट्ट स्व रूपं", "धूमकेतुविण्टे उदयं", "के रलिंसहम्" आदि विशेप स्मर्गीय \* ग्रन्थकर्त्री ने इन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है। पहला राज-कमल प्रकाशन, दिल्ली से और दूसरा (साहित्य श्रकादेमी, नई दिल्ली के लिए) पूर्वोदय प्रकाशन, दिरयागंज, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। हैं। प्राचीन केरलीय पराक्रम के म्रान्तिम स्फुलिंग "केरलवर्मा पड़िश्श राजा की रोमांचकारी जीवनी के म्राधार पर रचित "केरलसिंहम्" प्रत्येक केरलीय के लिए म्राभिमान के साथ संचित रखने योग्य संपत्ति है।

श्री श्रप्पन् तम्पुरान् का "भूतरायर" केरल के पेरुमाल ज्ञासन-काल का प्रतीक एक सुन्दर उपन्यास है। उसकी भाषा-शैली इतनी सुन्दर तथा प्रभावमयी है उसको वार-वार पढ़ने पर भी सन्तोष नहीं होता। 'केरलपुत्रन्', रानी 'गंगाघर-लक्ष्मी', 'केरलेश्वरन्', ग्रादि अनेक उपन्यास इसी कोटि में गएानीय हैं।

सामाजिक उपन्यासों की भी संख्या कम नहीं है। जब प्रगति-पथ पर द्रुतवेग से चलने वाली भाषा-योषा को प्राचीन पथ में चलना अरोचक मालूम होने लगा तब वंगभाषा के सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों के अनुवाद शीझता के साथ प्रकट होने लगे। इनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

नारायरा परिषक्तर: इस प्रकार मलयाम् साहित्य-मण्डार की श्रीवृद्धि करने वालों में, श्री धार० नारायरा परिषक्कर विशेष स्मरसीय हैं। उन्होंने स्वतन्त्र कृतियां धौर अनुवाद मिलाकर लगभग अस्सी ग्रन्थों की रचना की है और "केरल भाषा साहित्य चरित्रं" नाम का लगभग तीन हजार पृष्ठों का एक वृहद् ग्रन्थ सात भागों में रचकर भाषा की एक वहुत वड़ी कमी को पूरा किया है। इस विषय में इससे ध्रिषक प्रामाशिक ग्रन्थ ग्रव तक नहीं रचा गया।

वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में अप्रेजी उपन्यासों का श्रनुवाद भी आरंभ हो गया। इस प्रकार के उपन्यासों में प्रथम स्थान 'नीलोहपलं' का है ही। 'कौण्ट आफ मोण्टीक्रिस्टो' का अनुवाद 'राजसिंहन्', 'वेण्डेटा' का अनुवाद 'प्रण्यप्रतीकारं' आदि उच्च कोटि के उपन्यास इसी समय प्रकाशित हुए। धीरे-धीरे आदर्शवादिता और कल्पना के गगन में उड़ानें मरने से साधारण जनता इनकार करने लगी, तव साहित्य-आराधकों को भी अपनी रुचि बदलनी पड़ी। फलतः उपन्यासों में यथार्थवाद अपने नग्नातिनग्न रूप में आ-घमका। मानर्स की विचार-घारा ने आधुनिक उपन्यास-लेखकों को बहुत प्रभावित किया है और नये उपन्यासों तथा कहानियों के कथानक बहुधा आर्थिक विषमता के विरोध और रोटी के राग से परिप्लावित दिखलाई पड़ते हैं।

नाटकों का विकास: इश्यकाव्य, ग्रथित् ग्रिमिनय योग्य साहित्य के क्षेत्र में भी कैरली का ग्रपना विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल से ही केरल ग्रिमिनय कला में ग्रग्रगण्य रहा है। 'चाक्यार कूत्तु' 'कूटियाट्टं', 'पाठकं', 'कथकिल' ग्रीर 'तुल्लल' इसके उदाहरण हैं। ग्राज भी सर्वत्र ग्रिभिनन्दित 'कथकिल' केरलीय जनता के कलाचातुर्य की पताका फहरा रहा है। किन्तु इस सब को ग्राधुनिक नाट्चसाहित्य की नान्दी-मात्र मानना चाहिए।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में आधुनिक नाटकों की रचना आरम्भ हुई। इस प्रकार का सर्व प्रथम नाटक, सी० वी० रामन्पिल्ला का 'चन्द्रमुखी विलासं' है। यह कालेज के विद्यार्थियों के किसी विशेष ग्रव-सर पर अभिनय करने के लिए लिखा गया था। इसमें दो पात्रों का अभिनय भी उस समय पर लेखक ने स्वयं किया था। सामाजिक कुरी-तियों का उपहास करके उन्हें दूर करने और भाषा में मौलिक नाटक प्रस्तुत करने का यह प्रथम सफल प्रयत्न था।

इसके बाद महामिहम श्री केरलवर्मा विलय कोयितंपुरान् का 'श्रिमज्ञान शाकुन्तलं'—कालिदास के संस्कृत शाकुन्तलं का श्रनुवाद— प्रकाशित हुग्रा। संस्कृत पद-प्रचुरता श्रीर संस्कृत शैली के श्रनुकरण के कारण इस ग्रन्थ की भाषा श्रिति विलष्ट है। इस के बाद इस दिशा में भी गतानुगतिक न्यय प्रकट होने लगा। संस्कृत नाटकों के श्रनुवाद तो हुए ही; उनके ग्रतिरिक्त शत-शत नाटक कैरली के चरणों पर समिपत किये गये। देवी की ग्रचंना के लिए श्राये हुए पुष्पों में भले-बुरे का विवेक भी शीझ ही मिट गया। पुराणकथा से किसी प्रसंग को लेकर, संस्कृत नाटकों के ढाँचे में ढालकर, नाटक-नामधारी विकृत वेपों का भी प्रवेश

साहित्य-मिन्दर में कराया जाने लगा। 'सुभद्राहरणं', 'किरातार्जुं नीयं', 'रुक्मिणी-स्वयंवरं' श्रादि लेखकों श्रीर कवियों के विशेष प्रीतिपात्र वने। संस्कृत नाटकों के अनुवादकों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री ए० श्रार० राज-राजवर्मा—'केरल पाणिनी'। श्रीर भी अनेक साहिती-भक्त इस विभाग की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे।

त्तंपत्तिल चात्तुकुट्टि मन्नाटियार ने एक ही कृति—'उत्तर रामचरित' का अनुवाद किया। परन्तु वह अनुवाद इतना सुन्दर हुआ कि अकेले उसने ही लेखक को साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित बना दिया।

मौलिक नाटकों में 'सदारामा' श्रिषक काल तक लोकित्रिय रहा। इसके प्रणेता श्रेष्ठ किव तथा साहित्यकार, के॰ सी॰ केशविपल्लै हैं। संगीत तथा साहित्य में एक समान श्रिभिरुचि रखने वाले इस महाकिव ने पन्द्रह वर्ष की श्रायु में ही 'प्रह्लाद चिरतं श्राट्टकथा' की रचना की थी। इनके महाकाव्य 'केशवीयं' का श्रद्ध्ययन श्रन्यत्र किया जा चुका है, श्रीर भी श्राट्टकथाएँ इन्होंने रची हैं। 'राघवमाघवं', 'लक्ष्मी कल्याणं' श्रादि नाटक इनकी सामाजिक रचनाएँ हैं। केशविपल्ला ने विद्याथियों के योग्य 'गानमालिका' तथा 'श्रिभनय गानमालिका' का भी सर्जन किया है।

नाटकों के प्रति जनता का ग्राक्षंण ग्रधिक होने लगा तो सभी लोग नाटककार बनने लगे। दो ग्रक्षर लिखना जो जानता, वह भी नाटक लिखने लगा। जब नाटकों की इस प्रकार की संख्यावृद्धि बाधा का रूप घारण करने लगी, ग्रीर ग्रुणदोप-विवेक छोड़कर साहित्य-क्षेत्र को 'कचराखाना' बनाया जाने लगा, तब 'चक्की चंकर' नाम का एक परि-हासमय नाटक प्रकाशित हुग्रा। इसके लेखक थे श्री रामकुरूप मुनशी। इसमें खुद्र लेखकों का ऐसा परिहास किया गया कि नाटकं लिखने का शोक वहीं पूर्ण विराम पा गया। ग्रीर जो नाटककार बरसाती मेढकों के समान यत्र-तत्र-सवंत्र फैल गये थे वे एकाएक ग्रन्तहित हो गये। नाम लेकर ही उच्चाटन करन का साहस रखने वाला मन्त्रवादी प्रकट हुग्रा, तो बाधा को चले जाने के सिवाय चारा ही क्या था?

संस्कृत नाटकों का अनुसरण करके गद्ध-पद्मय नाटक की रचना ही प्रायः होती थी। उसके साथ-साथ गुद्ध मलयाल-पक्षपातियों ने संगीतनाटकों का—जिनमें श्लोकों के साथ गीतों का उपयोग भी किया गया है—प्रचार शुरू किया। परन्तु, अनुवाचकों की रुचि उत्तरोत्तर बदलने लगी, थ्रौर गद्धनाटक अधिक जनप्रिय बनने लगे। बंग तथा आंग्ल साहित्य का उदाहरण भी इस परिवर्तन का प्रेरक बना होगा। द्विजेन्द्रलाल राय के सभी नाटकों का अनुवाद मलयाल भाषा में हुआ। अन्यान्य भाषाओं से भी नाटक तथा प्रहसन भाषान्तरित होकर करली की शोभा बढ़ाने लगे। अनुदिन कृतियां साहित्य की दृष्टि से आदरणीय होने पर भी सामाजिक तथा मानसशास्त्रीय दृष्टि से पर्याप्त नहीं थीं। जनता की आकांक्षा जब केवल अनुवाद से संतृष्त नहीं हुई, तब सीं विशे रामनिपल्ला के प्रहसन एक एक-करके करली की सेवा में उपस्थित होने लगे। 'डोक्टकु' किट्टिय मेच्चं', 'कैय्मलश्लाण्टे कडिशक्त ', 'कुरुप्तिल्ला कलरि', 'चेरुतेन कोलंबस' आदि उनकी कृतियां सुन्दर और आदर-एगिय हैं।

कैनिकर कुमार पिल्ला और उनके भाई गोपालपिल्ला ने अनेक गद्य नाटकों का निर्माण किया। उनमें 'मिणमंगलं', 'हरिश्चन्द्रन्', 'कल-वारियिले कल्पपादपं' (ईसामसीह की सूली—कलवारी का कल्पवृक्ष) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस समय से ऐतिहासिक नाटक भी लिखे जाने लगे। आधुनिक केरल के हास-सम्राट माने जाने वाले श्री ई० वी० कृष्णपिल्ला ने इस प्रकार की अनेक कृतियों का निर्माण किया। राजा केशवदासन्, इरविकुट्टिप्पिल्ला, वेल्जुत्तंपि दलवा, सीतालक्ष्मी आदि उत्तम नाटक इन की कृति हैं। इन्होंने अपने अभिनय द्वारा भी समय-समय पर अपनी कला-कुशलता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त 'वी० ए० मायावी' 'कवित केस', 'विस्मृति' आदि प्रहसनों की भी रचना 'कृष्णपिल्ला ने की है।

ब्राघुनिक नाटक-साहित्य को समृद्ध करने वाले एम० पी० चेल्लप्पन्

नायर, गोपीनाथन् नायर ग्रादि विशेष ग्रादरणीय हैं। ग्रपने तीन-चार नाटकों से ही 'केरल के बर्नाड शा' नाम के योग्य बने मुनशी परमूपिल्ला की कीर्ति भी इस क्षेत्र में उज्वल है। यहाँ नामांकित लेखकों के ग्रित-रिक्त सरस्वती देवी से ग्रनुगृहीत साहित्यभक्त ग्राज भी नव-नव पुष्प-माल्यों से कैरली की शोभा बढ़ा रहे हैं।

निबन्धादि गद्य-शाखा: निबन्ध तथा लेखों की गएाना में भी कैरली दिरद्र नहीं, समृद्ध ही है। मलयाल साहित्य के आराधकों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपने साहित्य-प्रयत्नों को किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रखा। आधुनिक काल के आचार्य 'केरल-कालिदास' श्री केरलवर्मा को ही देखिए। उनकी लेखनी प्राचीन रीति की आट्टकथा से लेकर आधुनिकतम रीति के लघु निबन्धों और लघु किता तक सभी प्रकार की रचनाओं में एक-सी व्यापृत रही। उन्होंने स्वतन्त्र कृतियां रचीं। अनुवाद भी किया। पद्य, गद्य तथा मिश्र तीनों प्रकार की कृतियों का निर्माण किया। उत्तम प्रवन्ध-साहित्य की नींव भी इन्हों महानुभाव ने डाली।

लेख और गद्य-प्रबन्धों की वर्धना का श्रेय, उस समय आगे वढ़ने वाले पत्रकारों तथा मासिकपत्रों के सम्पादकों को है। इस दिशा में 'सलयालमनोरमा समिति' तथा 'भाषापोषिग्गी सभा' ने जो सेवा की उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाय तो श्रिविक नहीं होगी। पत्रों और पत्र-ग्रन्थों के प्रकाशित होने से लेखक-लेखिकाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन तथा प्रचार मिला। साहित्य-सम्बन्धी विवाद-विमर्श, श्रीभ-नन्दन, समालोचना आदि की परम्परा भी संविधित हुई। इस उन्नित के लिए 'मलयालमनोरमा' के संस्थापक कण्टित्तलु वर्गीस माण्पिल्ला कैरली साहित्य के इतिहास में प्रेमादरपूर्वक स्मरणीय हैं।

ईसाई कवियों में कट्टक्कयित्तल चेरियान माप्पिल्ला एक उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। सनातन घर्म के महनीय तत्वों को एकत्रित करके एक वृहद् ग्रन्थ वनाकर प्रकाशित करने की प्रयत्नशीलता, परिश्रम तथा दक्षता प्रकट करने वाले विद्वत् शिरोमिण श्री चेरियान् ने भी ईसाई-समाज में ही जन्म पाया था।

मलयाल साहित्य की गद्यशाखा को एक नवीन मार्ग में ले जाने वाले लेखक हैं 'केसरी' नाम से प्रसिद्ध वेङ्ङियल् कुञ्जूरामन् नायनार । पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा पाने के बाद भी शुद्ध केरलीय बनकर जीवन विताने का साहस तथा स्वदेशाभिमान इनमें था। परिहास-रिकता तथा सुक्ष्मावलोकन-शक्ति 'केसरी' के विशेष गुए। थे। प्रतीकार-बुद्धि से प्रेरित होकर, प्रथवा केवल विनोद के लिए वे नहीं लिखते थे। समाज का उद्धार, स्वदेश तथा जनता की उन्नति, भाषा-परिष्कार भ्रादि उत्कृष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने ग्रपनी लेखनी चलाई। सन् १८७६ में तिरुग्रनन्तपुरं से एक पत्रिका निकलती थी, जिसका नाम था ''केरल चन्द्रिका।'' उसमें 'केसरी' की लेख-मालाग्रों का प्रकाशन होता था। "लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु" इस सुजनाग्रग्गी का मुद्रावाक्य था। यही भ्रादर्श इनके प्रत्येक लेख, प्रत्येक प्रवृत्ति भ्रीर प्रत्येक विचार को नियन्त्रित करता था। श्रागे चलकर इन्होंने स्वयं 'केरल सञ्चारी' नामक दैनिक पत्र का सम्पादन शुरू किया। 'मलयालमनोरमा', 'जन-रिञ्जिती' ग्रादि ग्रन्य पत्र-पत्रिकाग्रों में भी विज्ञानप्रद तथा विनोदमय लेख ये मन्त तक लिखते रहे।

इसी मार्ग पर चलने वाले ग्रन्य सहृदय हैं 'सञ्जयन्' नाम से सुवि-ख्यात श्री एम० ग्रार० नायर। एक भी केरलीय—ग्रथवा सुशिक्षित केर-लीय—ऐसा नहीं होगा जिसने रिसकाग्रणी 'सञ्जय' का नाम न सुना हो। गद्य तथा पद्य में ये एकसमान सिद्धहस्त थे। इनके परिहास तथा हास का स्वभाव ग्रीर उद्देश्य वताने के लिए एक उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जाता है। हास्यरस का स्वागत करते हुए 'सञ्चय' कहते हैं:

स्वागतं जगन्मातृका हास्यमे ! स्वागतं चित्प्रकाश स्वरूपिरगी !

#### कण्णुनीरिलुं काविल्ल काणिक्कुं पुण्यरिक्मिनिन् मन्दहासांकुरं।।

श्रयित्—हे हास्य ! विश्व के श्रादर्श हास्य ! तुम्हारा स्वागत ! हे चित्प्रकाशस्वरूपिणी ! तुम्हारा स्वागत है । श्रश्रु-वर्षा के बीच भी इन्द्रधनुष का प्रकाश दिखाने वाली पुण्यरिम है तुम्हारी मुसकान !

"कालरूपी सर्प के दंशन से लगे दुःख-विष का हरए। करने वाले श्रमृत हो तुम । श्रांखों की वीक्षण-शक्ति जब मन्द होती है, तब उसको पुनः जीवित करके जन-नयनों को ज्योति प्रदान करने वाले शीतल श्रंजन हो तुम !"

"भविष्य के घोर ग्रन्थकार को भी भासुर वना देने वाले श्रद्भृत प्रकाश हो तुम। तुम्हारा सामीप्य नितान्त शान्तिप्रद है। तुम्हारा समा-गम चिद्र्र प का रसास्वादन कराने वाला है।"

'सञ्जय' की कृतियों का ग्रध्ययन करने से मालूम होता है कि वे काल, देश, ग्रवस्था ग्रादि की सभी संकुचित सीमाग्रों से परे थे। उनकी रचनाग्रों का संग्रह सदा कैरली का ग्रलंकार बना रहेगा।

ई० वी० कृष्णिपल्ला, जिनका नाम प्रहसनकारों की श्रेणी में ग्रंपगण्य है, परिहास-साहित्य के उत्तम लेखकों में थे। ग्रनेक प्रहसन, नाटक, उपन्यास ग्रादि ग्रंपने ग्रल्प जीवनकाल में ही लिखकर, उन्होंने यथाशक्ति साहितीदेवी की पूजा की। जीवन को ही विनोदयात्रा मान-कर चलने वाले ये साहित्याराथक सर्वजनिप्रय वने, ग्रीर इन्होंने 'हास-सम्राट' का पद भी प्राप्त किया, तो इसमें ग्राइचर्य क्या?

राष्ट्रीय श्रान्दोलन के काल में साहित्यकार के रूप में देशसेवा करके प्राण्तियाग करने वाले सम्मान्य पुरुप हैं श्री के॰ रामकृष्ण्पिल्ला। श्रपने त्यागमय जीवन श्रीर स्वाभिमान-श्रीढ़ता से समस्त केरलीयों के लिए, विशेपतः विञ्चवासियों के लिए, ये ग्राराधना योग्य वन गये। श्रपने जीवन-काल में राष्ट्र श्रीर समाज में फैली हुई कुरीतियों से दुःखी होकर असको दूर करने के लिए इन्होंने श्रपनी दक्ष श्रीर सशक्त लेखनी का उपयोग किया। लेखन-शरों से प्रतिद्वन्द्वियों को व्याकुल करने की शक्ति इनमें खूब थी। अपने प्रयत्नों को सबल बनाने के लिए इन्होंने पत्र-सम्पादन का काम स्वीकार किया। यह काम इन्होंने निष्काम कर्म-योग के रूप में ही किया। देशसेवा इनका एकमात्र लक्ष्य था। फलतः इन्हें प्रबल वैरियों का भी सामना करना पड़ा। विनम्र तथा शान्त होने पर भी म्रन्याय भ्रीर पक्षपात इनके लिए सहा नहीं था। यही स्वभाव इनकी कृतियों में तथा लेखों में प्रत्यक्ष है। 'बालाकलेशं,' 'पौरस्त्यदीपं', 'घमराजा' श्रादि कृतियों की समालोचना इसी स्वभाव के प्रमाण हैं। कविताओं में अथवा अन्य साहित्य रचनाश्रों में गलतियाँ करना, या ग्रीचित्यदीक्षा न करना इस साहिती-भक्त की हिष्ट में महापराध था। उसके विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति लगाकर युद्ध करने के लिए ये सदा सन्तद्ध रहे। इसी स्वभाव के कारण इनको आजीवन निवसिन का दण्ड भी भोगना पड़ा। परन्तु कैरली का इतिहास जब तक रहेगा, तब तक सुशक्त, चैतन्यमय लेखनी द्वारा प्रारापूर्ण और समर्थ गद्य साहित्य का निर्माण करने का ज्ञान तथा शक्ति रखने वाले लेखक के रूप में रामकृष्णिपल्ला का नाम भी सुवर्णाक्षरों में ग्रंकित रहेगा।

गद्यलेखकों में अग्रस्थानाई एक अन्य पण्डितश्रोध्य हैं, 'साहित्य-पञ्चानन' नाम से प्रसिद्ध श्री पी० के० नारायग्रापित्ला। श्राधुनिक समालोचकों के बीच इनको सम्मान्य स्थान प्राप्त है। 'तुञ्चत्तेङ्कुत्तच्छन्', 'कुञ्चन् नंपियार' ग्रादि ग्रन्थ इनकी श्रध्ययनशीलता, ग्रध्यवसाय, निरूपकदृष्टि, रचनासामर्थ्य ग्रादि के उत्तम उदाहरण हैं। गवेषण की दिशा में भी इन्होंने पर्याप्त प्रयत्न किया है।

गद्यरचना की विविध शाखाओं में प्रयत्न करने वाले अनेक साहिती-पूजक इस युग में हुए और आज भी भाषादेवी की सेवा कर रहे हैं। उन सब का नाम निर्देश भी कर देना यहाँ सम्भव नहीं है। इसलिए इस प्रसंग को यहीं रोक कर, अधुनातन काल में कैरली के विशेष उपा-जित अलंकारों का एकदेश ज्ञान प्राप्त करना ही ठीक होगा।

#### : १५ :

# अधुनातन काल की प्रवृत्तियाँ

कालचक्र की द्रुतगित के साथ कदम मिलाने के प्रयत्नों में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे क्षणभर रुक कर सोचने का भ्रवसर ही नहीं मिलता। इस भगदड़ में लम्बे-लम्बे उपन्यासों भ्रोर महाकाव्यों का भ्रष्ययन करना भ्रोर साहित्य के गम्भीर भ्राशयों को सोच-सोच कर भ्रानन्दानुभव करना जन-साधारण के लिए सम्भव नहीं रहा। फिर भी विनोद श्रोर भ्रानन्दानुभव के लिए किसी-न-किसी सामग्री की भ्रावहय-कता तो भ्रनिवार्य है ही, भ्रतएव लघु-कथाभ्रों भ्रोर लघुकाव्यों का प्रादुर्भीव हुआ।

#### पुरोगमन-प्रस्थान

समय श्रीर परिस्थितियों के परिवर्तन का प्रभाव भी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। जब लोक-जीवन सुखी श्रीर निश्चिन्त था, उस समय यथार्थ जीवन से विरिहत पौरािग्रक एवं श्रादर्शवादी साहित्य से लोकमानस का रंजन सम्भव था। वाद में जब जीवन-संघर्ष प्रखर हो उठा श्रीर लोकमानस उसमें ही दूव गया तव साहित्य में भी वस्तुस्थिति का चित्रण श्रावश्यक हो गया। वीसवीं शताब्दी में जो दो विश्व-युद्ध हुए श्रीर समस्त भारत में स्वतन्त्रता-संघर्ष की जो लहरें श्राई उन सव के परिणामस्वरूप दारिद्रघ, दुःख, देशमिक्त श्रीर विदेशी शासन से युक्त होने के संकर्ण तथा तदर्थ चरम विलदान की भावनाश्रों ने भी जोर पकड़ा। ये भावनाएँ ही युग के साहित्य में व्यक्त हुई। साहित्य-प्रेमियों ने इस जीवनवादी श्रथवा यथार्थवादी साहित्य का स्वागत किया, वयों कि यह उनके मानस के म्राधिक निकट और लोक-भावनाओं तथा माकांक्षाओं का प्रतीक था। इसकी गति बढ़ती चली गई ग्रीर इस प्रकार के साहित्य से कैरली-श्री की समृद्धि हुई। इस साहित्य को ही 'पुरोगमन प्रस्थान' के नाम से मिशिहत किया गयां।

इस पुरोगमन प्रस्थान में अनेक 'वाद' (इज्म) मिलते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे साहित्य में जीवन की यथार्थता भ्रों के निकृष्ट तथा निद्य चित्र भी हैं। परन्तु, इसका कारण यह है कि नये प्रस्थान में निरंकु श तथा विवेकहीन हाथों को प्रवेश करने का अवसर मिल गया। समाज, व्यक्ति, अथवा राष्ट्र के दोषों का, केवल दोष-दर्शन करने के लिए ही, सामने लाया जाना एक प्रकार की अशिष्टता है। निन्दा करने या हास्यचित्र बनाकर दिखाने का निष्कलंक उद्देश्य यही हो सकता है। कि उन दोषों को दूर करके समाज का सुधार किया जाय। जब इस लक्ष्य को भूलकर, या उपेक्षित करके अन्दर की मिलनता दिखाना ही लक्ष्य बन जाता है, तब वैसा साहित्य अत्यन्त पृश्चित जाता है।

केरल भाषा भी इन गुणों तथा दोषों की भागी बनी। पहले इस प्रकार की मनोवृत्ति ग्राख्यायिकाओं द्वारा प्रकट हुई। 'लोलिता', 'विच्छ-न्तहारं', 'कलित्तोड़ी', 'देशसेविनी', 'ज्ञानांबिका' ग्रादि उपन्यास इस नई मनोवृत्ति के प्रेरणाफल हैं। परन्तु यह युग उपन्यासों और प्रबन्धों का नहीं था। जनता थोड़े समय के ग्रन्दर श्रधिकाधिक सामग्री, चाहे वह विज्ञान हो या विनोद, चाहने लगी थी; ग्रतः लघुकथाओं का प्रभाव स्वच्छन्द रीति से बढा।

लघुकथाएं

मलयालम् में कथा-संग्रह उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधं में ही प्रकाशित होने लगे थे। भ्रोडुबिल् कुञ्जुकृष्ण मेनवन् के कथा-संग्रह इस प्रकार की साहित्य-शाखा के प्रथम प्रयत्न हैं। बाद में 'कथारत्नमाला', 'कथा की मुदी', 'कथासी घं', 'केलीसी घं' भ्रादि भ्रनेकानेक लघुकथा-संग्रह एक के पीछे एक भ्राकर साहित्य-भण्डार की भरते गये। मासिक-पत्रों

श्रीर साप्ताहिकों के श्रंग के रूप में लघुकथा श्रिनवार्य हो गई। इस प्रकार भी कहानियों की संख्या वढ़ी। जब श्रादर्शमय तथा ग्रुगप्रशंसी कथाश्रों का ही प्राचुर्य होने लगा तो वही श्रलम्भाव उत्पन्न हो गया, जो मिठाई श्रधिक खाने से उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन श्रपने सामने जो दीखता है उससे विलकुल विपरीत चित्र दिखाने वाले साहित्य के प्रति एक परिहास भाव भी उत्पन्न होने लगा। यथार्थ चित्रण की श्रावश्यकता श्रीर उपयोगिता युवा हृदयों को मिथत करने लगी। इस संवर्ष का परिणाम महाकि कुमारन् श्राशान् के 'चण्डाल-भिक्षकी' तथा 'दुरवस्था' में देखा जा चुका है। इसी श्रादर्श के श्राधार पर अनेक काव्य श्रीर कहानी साहित्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए। इन कथा-कारों में तकड़ी शिवशंकरिपल्ला, केशबदेव, एस० के० पोट्टकाट्ट, पोनकुन्नं बिक, बैकं वशीर, कारूर नीलकण्ड पिल्ला, एम० पी० बेल्लपन् नायर श्रादि विशेष स्मरणीय हैं।

विगत पच्चीस वर्षों के अन्दर केरल साहित्य में एक महापरिवर्तन का आवेश जैसा हो गया। विश्व के इतिहास में ही यह काल एक विशेप परिवर्तन का रहा है। केरल भी इससे मुक्त नहीं था। अन्य देशों से अधिक प्रक्षोभ तथा विक्षोभ केरल के अन्तरिक्ष में दिखाई दिया। भारत के दिक्षणी कोने का एक विन्दुवत् प्रदेश होने पर भी केरल अपना व्यक्तित्व रखता रहा। उसके गुण तथा दोप का भोग भी उसी को करना है। जाति तथा मतों की विविधता के कारण स्वामी विवेकानन्द से 'आन्तालय' नाम प्राप्त करने योग्य स्थिति केरल में वर्तमान थी। अवर्ण-सवर्ण भेद, कुचेल-कुवेर भेद आदि ने केरल के समाजान्तस्थि को कलुपित कर रखा था। नंपूर्तिर समाज की, विशेपतया उसकी स्त्रियों की अवस्था अति दयनीय थी। जाति-श्रेष्ठता तथा वंदाभिमान के नाम पर उन स्त्रित्रों के ऊपर होने वाला अत्याचार अवर्णनीय था। पुरुष, भले ही वे अज और मुर्ख-शिरोमिण ही वयों न हों, अज्ञपूजा के अधिकारों थे। इन अवस्थाओं को देख-देखकर युवक-

हृदय मज़ल उठा। फलतः समाज श्रौर राष्ट्र की कुरीतियों का साहित्य-क्षेत्र में यथार्थ चित्रण किया जाने लगा। मन की वात स्पष्ट रूप में, सरस भाषा में, वेदना मिश्रित स्वरों में पढ़ने को मिली, तो सहृदय जनता उस पर टूट पड़ी। इससे कथाकारों का उत्साह बढ़ा श्रौर कहानी साहित्य का शरीर पृष्ट होने लगा। इन कहानियों में साहित्य-वेदी को उज्वल करने वाले श्रनश्वर प्रदीप श्रनेक हैं। परन्तु पचास प्रतिशत से श्रधिक कहानियाँ उस रजक की प्रतीति देने वाली हैं, जो मलिन वस्त्रों को जनता के वीच ही धो लेना चाहता है।

इन कहानियों की 'पुरोगमन प्रस्थानं', 'जीवित्-साहित्य प्रस्थानं', 'यथातथ्य प्रस्थानं' ग्रादि विविध नामों से ग्राराधना की गई है। नाम से ही इन प्रस्थानों के उद्देश्य स्पष्ट हैं। जीवित्-साहित्य सदा ही जीवन प्रदायक होता है। साहित्य में प्राणा तथा स्वाभाविकता न हो तो वह साहित्य ही नहीं। परन्तु जीवित्-साहित्य का ग्रथं जब ग्रसंस्कृत जनता की, ग्रथवा सुसंस्कृत कहलाने वाले किन्तु निम्नतल में ही विहरण करने वाले लोगों की मनःस्थितियों तथा तज्जन्य परिस्थितियों का चित्रण ही माना जाता है, तब शिर भुकाकर हतिविध को दोष देना ही एक-मात्र उपाय रह जाता है। इन यथातथ्य प्रस्थानों में नाली की ग्रीर मिदरालयों की दुर्गन्ध तथा वेश्यालयों के ग्रट्टहास ही प्रतिविध्वित या प्रतिष्विति होते देखकर सुसंस्कृत केरलीयों का हृदय परिताप-भार से स्तब्ध हो जाता है। क्या संसार में दुःख ग्रीर दीनता कम है, कि इस निलंज्जता के साथ सारी मिलनता साहित्यदेवी के परिपावन क्षेत्र में भी लाकर भरना ग्रावश्यक हो गया ?

कहने का ग्रथं यह नहीं है कि, यथार्थ चित्रण या स्पष्टवादिता ग्रनावश्यक ग्रीर ग्रापत्कर है। परन्तु केवल दोप-दर्शन से ही क्या लाभ? 'इन्दुलेखा' के लेखक चन्तुमेनवन् ने भी सामुदायिक ग्रनाचार ग्रीर सामाजिक कुरीतियों का ग्रपहास किया है। परन्तु उन ग्रपहासों के साय-साय उन्होंने ग्रुणों का भी दिग्दर्शन कराया है। ग्राधुनिक काल के अनेक लेखक निर्भीकता तथा निरंकुशता के साथ गुर्गों को भी दोष बना देने पर तुले हुए मालूम होते हैं।

इन कहानियों में श्रेष्ठगुरा सम्पन्न भी बहुत हैं। उनमें से श्रंनेक हिन्दी में भाषान्तरित भी की गई हैं। यह प्रशंसनीय प्रयन्त करने वाली श्रीमती भारती विद्यार्थी का कितना भी श्रीमनन्दन किया जाये तो श्रीमक न होगा। उनके इस प्रयत्न श्रीर उसको मिले स्वागत तथा प्रोत्साहन से यही स्थापित होता है कि केरल के कहानी-साहित्य में गृहराीय श्रंश कम नहीं है। इस प्रसंग में यह भी स्मरागीय है कि, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्ली) हारा श्रायोजित सन् १९५० की विश्व-कहानी प्रतियोगिता में भारतीय कहानियों के बीच प्रथम पारितोषिक तथा विश्व-कहानियों के बीच द्वितीय पारितोषिक के योग्य मानी गई कहानी केरल के एक मुस्लिम लेखक श्री वैकं वशीर की थी।

समय की गित श्रिनिरोव्य है। इस गित के साथ दशा-परिवर्तन भी श्रिनिवार्य है। काल-परिवर्तन के साथ जीवन-रीति तथा विचार-गित भी परिवर्तित होती हैं। शायद इसी परिवर्तनशीलता के कारण ग्रुण-प्रशंसी मनुष्य-स्वभाव की विजय होनी भी स्वाभाविक है। इसीलिए श्रांज इन पुरोगामी साहित्यकारों के हृदयों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। निरंकुश जल्पना श्रीर समाज-शरीर में विना सोचे-विचार कीचड़ फेंकने की वृत्ति घीरे-घीरे कम होती दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले तक निम्नकोटि की संस्कृति का ही सुस्पष्ट प्रदर्शन करने वाली जिन कहानियों का स्वागत होता था, उनको श्रांज जनता एक प्रश्नमय दृष्टि से देखने लगी है। परिगाम कल्याग्यकारो हुग्रा है। श्रांज इस प्रकार की कहानियों का स्वर कुछ श्रंलग मालूम होने लगा है। स्पष्टवादिता के साथ मण्डन-पर विचारगित भी दिखाई देती है। केवल श्रमपंमय विमशं नहीं, प्रगति-पथदशंक परामशं की भी गूँज श्रंतन कृतियों में सुनाई देती है। सब परिस्थितियों को देखकर हम यह श्राद्या कर सकते हैं कि इस साहित्य शाखा का भविष्य उज्ज्वल है।

#### काव्य शाखा

महाकाव्य ग्रीर खण्डकाव्यों के ग्रध्ययन में हमने देखा कि पुरोगमन प्रस्थान का प्रभाव पद्यशाखा के ऊपर भी पड़ने लगा था। भ्रवणं-सवणं संघषं ग्रीर उसके परिणाम के चित्र हमारे सामने तीनों महाकवियों ने चित्रत किये हैं। महाकवि वल्लत्तोल के गीतिकाव्यों में इस प्रकार के सुन्दर कृसुमों के समाहार पर्याप्त रूप में हैं। परन्तु इस प्रवृत्ति में भी समयानुक्ल परिवर्तन ग्रनिवार्य था। कथा के समान काव्य ने भी उन्हीं मार्गों का प्रवलम्बन किया। इस समय के कवियों में श्री० जी० शंकर कुरुपु, इडप्पल्लि माधवन् पिल्ला, चङ्डंपुड़ा कृष्ण पिल्ला, बोधे- क्वरन्, वेण्णिकुलं गोपाल कुरुपु ग्रादि भ्रनेक स्मरणीय हैं। इनके बीच में भी इड्प्पल्लि राधवन् पिल्ला ग्रीर कृष्ण पिल्ला एक शाखा के ही दो कुसुमों के जैसे इस प्रस्थान के विशेष प्रतीक के रूप में विराजमान हैं।

राघवन् पिल्ला: ये दोनों जीवन-क्षेत्र में एक साथ एक समान आये हुए प्रतिभा-सम्पन्न किव थे। दोनों की बुद्धि, विचार की एकता, शिक्षा की समानता, वासना-वैभव भादि भाश्चर्यकर थे। परन्तु इन दोनों के स्वभाव का वैपरीत्य भी जतना ही भाश्चर्यजनक था। राघवन् पिल्ला का हृदय भ्रचंचल भीर भप्रधृष्य था। शायद यही कारणा था कि राघवन् पिल्ला ने जीवन-रंग-मंच से भागने के लिए भात्महत्या का भ्रवलम्बन किया। उन्होंने हैंसने के लिए जन्म लिया, रोना सीखा भीर भव वे मृत्यु में ही जीवित हैं। जनका भन्तिम सन्देश था:

"मेरे गुरुवन मुक्ते जीवित रहने के लिए झावश्यक उपकरण देंगे, श्रीर देते हैं। उनका यह झौदार्य मेरे लिए महाभार है, जो पाताल के श्रतल तल तक मुक्ते दवाये देता है। जिस वायु में में श्वासोछ्वास करता हूँ, यह परतन्त्रता के विष-बीजों से मलिन हैं" विश्वास करने के लिए, में म करने के लिए, झाशा करने के लिए, कुछ हो-इन्हीं तीन वस्तुझों की श्राशा मैंने संसार में की श्रीर श्राज तीनों के सम्बन्ध में मैं निराश हूँ।"
"घण्टानाद! मृत्यु का श्रागमन-सूचक घण्टानाद!! मधुर घण्टा
नाद!! मैं श्राया, मैं श्राया!"

इस प्रकार उनकी ग्रन्तिम कविता प्रारम्भ होती है। श्रनुतापहीन मित्रों से ग्रीर सहतापहीन लोक से किव विदा लेता हुग्रा ग्रपने को घोखा देकर, प्रण्य को लात मार कर गई ग्रपनी प्रेम-सर्वस्व के बारे में वह कहता है:

"वह निर्दोष है। वहुत दूर रहती है, तो भी सदा साथ देने के लिए मेरे पास ही है। ग्रीर हत-भाग्य होकर मरनेवाले मुक्तको याद करके उसके हृदय में एक मूक रोदन भर रहा है।"

"म्रस्थिर इहलोक में चिर-विरही में किस लिए रोता हुग्रा जीऊँ?" इसलिए मरएा का वरएा कर लिया।

कृष्ण पिल्ला: युगल में से एक सदा के लिए विदा हो गया तो अकेला वचा हुआ विहग विषादात्मक बना, शोक और परिभव के राग अलापने लगा। प्रेम-पात्र को जिस कामिनी ने इस प्रकार घोखा दिया उसके प्रति, और उसको प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देनेवाले प्रपञ्च के प्रति उस मित्र-विरहित कोकिल-कृष्णपिल्ला के गान सुनिए:

"हा हन्त ! चिन्द्रके ! उस दिवास्वप्न को तुमने इस प्रकार क्यों घोषों में मिटा दिया ? उस सुन्दर मुरली को तुमने इस प्रकार क्यों तोड़ दिया ?"

"तुम्हारे पादपल्लवों में सदकुछ श्रापित करके शरण श्राये उस श्रार्ध संगीत को, लोकभावना जिसका लाड़ से संरक्षण करना चाहती है उस मधुर, तुषार-मञ्जु हार को तुम इस प्रकार नीरसता के साथ लात मार कर हटा रही हो ? कामरूपी सर्पवन में तुम श्रम्धी होकर घूम रही हो ? श्राप्त में जलता हुआ श्रादर्श तुम्हारे पीछे खड़ा होकर श्राकुल निःश्वास छोड़ रहा है। श्रित कठिन तपस्या से भी न मिलने वाला नैर्मल्य तुम्हारे सामने पीड़ा से कराह रहा है। क्या तुम उसकी कुचल कर नट्ट कर

दोगी ?"

प्रणय-वञ्चना के प्रेरक बने लोक की किव मर्सना करता है:

"स्पर्यों की संख्या ही देखकर उस वेणुगोपाल को अपने प्रणय-वृन्दावन से भगाने वाले हे लोक ! अपने अन्दर निर्दयता को छिपाकर बैठे हे धनप्रताप ! तुम्हारा शरीर तो कनक से नहीं, मिट्टी से ही बना हुआ है। वह मिट्टी में ही मिल भी जायगा। तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारा नीतिबोध में अच्छी तरह जानता हूँ। जीर्ग, हल्की रुई भी भाग्य की हवा से जब थोड़ा-सा ऊँचा उड़ पाती है, तब क्षरा भर के लिए प्रकाशमान नक्षत्र की प्रतीति दे सकती है। लेकिन हवा बन्द होते ही वह नीचे भूमि पर आ पड़ेगी। जरा-सा ऊपर उड़े, तो चारों ओर सबकुछ तुच्छ ही मानने लगते हो! तुम भी अच्छे, हे धन के प्रताप! तुम्हारी नीति भी अच्छी!"

राघवन् पिल्ला की ग्रस्सी कविताएँ समाहृत करके तीन भागों में प्रकाशित की गई हैं। इनमें किव की विषादात्मकता, नैराश्य, समाज के नियमों, ग्राचार ग्रादि से श्रसंतृष्ति, प्रकृति के ग्राद्रंभाव, मनुष्य स्वभाव की निष्ठुरता ग्रादि का मामिक चित्रण है। समत्व तथा श्रादृत्व की छाया में विकसित संकल्प, सुषमामय भविष्य की एक भलक उनकी 'पोकोल्ले पोकोल्ले ! पोन्नोणमे!' (ग्रोणं! मत जा! मत जा!) नामक कृति में दिखाई देती है। पहले भाग का नाम 'नव सौरभं', दूसरे का 'हृदय स्मितं' ग्रीर तीसरे का 'नुषारहारं' है। 'हृदयस्मितं' के गीत किव को ग्रेम-नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परन्तु 'नुषारहारं', 'मिण्मुड़वकं', तथा 'ग्रव्यक्तगीत' में तो निराशा, विषादात्मकता ग्रीर तीत वेदना ही प्रतिस्वनित होती है। उनके विलापों का एक ही राग है:

"इस कपटमय प्रपञ्च में एक निष्कपट हृदय रखता हूँ, यही मेरा अहराध है! यही मेरी पराजय का कारण है!"

मृत्यु के घण्टानाद को मघुर मानकर जब सुहृद रतन उड़ गया तब

श्रपनी जाखा में चङ्ङपुड़ा कृष्णिपिल्ला ग्रकेले रह गये। उन्होंने द्विग्रिणित विषादात्मकता लेकर साहित्याराम में प्रवेश/किया। उनकी पहली कृति "वाष्पाञ्जली" है।

"भाग्यहीन मैंने जो कुछ देखा, सभी परिताप से श्राच्छादित था ! जलते. हुए मेरे हृदय में जो श्राकर लगी, सब उच्ण व्याकुल निःश्वास-वायु थी !"

इस प्रकार ग्रारम्भ होने वाली कविता विषादात्मक के ग्रांतिरिक्त वया हो सकती है ? चङ्डंपुड़ा ने मघुर-कोमल-कान्त पदाविलयों में सुसंबद्ध करके पाठकों को क्वा-क्या दिया है ? प्रौढ-मघुर प्रएाय-वर्णना ! विवेकपूर्ण लोकाचार-विमर्श ! दिव्य वन जाने योग्य मनुष्य-भावना का पतन देखकर, हृदयान्तर्भाग को चीरकर निकलने वाली परिवेदना ! काव्यस्वरूपिणी देवी के पास दु:खनिवृत्ति के लिए की गई दयनीय प्रार्थना ! वेदान्तवेद्य चित्प्रकाश के ग्रनुग्रह के लिए ग्राक्रन्दन !!!

किव नहीं, उसकी भावना और विकार अपने लिए उचित भाषा तथा छन्द को चुन लेते हैं। यह चङ्ङपुड़ा का विश्वास था। एक जगह वे कहते हैं:

"भावना के पास अपनी एक विशेष भासुर शैली तथा योग्य भाषा है। अप्रमेय, अनर्घ सीन्दर्य का वर्णन करना उस भाषा तथा शैली की भी शिनत के बाहर है। हृदय की भावनाओं का सत्य युक्ति, बुद्धि या वस्तुस्थिति नहीं है। वास्तविकता के अन्दर आँखिमचीनी खेलने वाला एक उच्छुं खलत्व छिपा है। उसके व्यापार देखने और समभने का सामर्थ्य इन मांस-चक्षुओं में नहीं है। उसके लिए दूसरी ही आँखें— अन्तर्ह जि—चाहिए!"

श्रपनी प्रतिभा के वारे में श्रमित गर्वे, विजयलक्ष्मी के स्वयंवृत वर वनने की श्रवीरता और संसार भर की समस्त प्रशंसित वस्तुओं के प्रति एक परिहास श्रादि युवावस्था में स्वाभाविक हैं। इन सभी भावनाश्रों के प्रतिविम्ब इस किव की प्रथम कृतियों में प्रत्यक्ष हैं। विष्लवात्मकता उसका स्थाई रस है:

"जो वर्तमान है, उस सबको तोड़ो-फोड़ो ! किसी को किसी की परवाह करने की श्रावश्यकता नहीं । विद्वान् लोग विद्वता का भाण्ड लेकर चलने वाले गधे हैं । धनिक, सुसंस्कृत श्रथवा कुलीन लोग दिरद्रों, दीनों श्रीर श्रनाथों का शोषएा करके विश्व में दुरित-समूह का भोषएा नृत्य कराने वाले धोखेबाज हैं । उठो ! क्रान्ति करो !"

यही इनका सन्देश मालूम होता है। इनके विषादात्मकत्व की पृष्ठ-भूमि सभी के प्रति घृएा, परिहास तथा नैराश्य-पारुष्य है। परन्तु, घीरे-घीरे यह सब बदलता दिखाई देता है और किवता कुछ समतल में भ्राई मालूम होती है। अपनी युवावस्था की किवता के बारे में किव स्वयं कहता है:

"उन दिनों में मैंने जो कुछ लिखा उसमें ग्रधिकांश लज्जाकर प्रतीत होगा। परन्तु उस समय की मेरी मनोवृत्ति—हृदयान्तर्भाग के एक उद्देगमय उत्साह का विस्फार—सारहीन नहीं थी। उसका मूल्य है। वाल्य भूल करने का समय है। विश्वास, प्रत्याशा तथा उल्लास के प्रमाद में बँट जाने का काल भी वही है। उस महाप्रमादरूपी इंघन को जलाकर उत्साहाग्नि संवधित की जाय तो सब नश्वर उस ग्रग्नि में भस्म हो जायगा। लेकिन उस ग्रग्नि का भ्रन्त नहीं; न उसकी ज्वाला ही व्यर्थ होगी।"

चङ्डंपुड़ा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अनुगामी, भक्त तथा आरा-घक थे। विश्व के लावण्यातिशय में दोनों मुग्ध थे। दोनों ही सौन्दर्य के चरणों पर नतमस्तक थे। प्रकृति के मनोरम दृश्य दोनों को ही तरल कर देते हैं। परन्तु गुरु तथा मानस-शिष्य में एक महान् अन्तर है। दोनों ही प्रेमगायक हैं; परन्तु गुरुदेव की आराध्य भावना दिव्य स्वर्ग-मार्गो में विचरण करने वाला आध्यात्मिक प्रेम है; चङ्डंपुड़ा निराशागर्त में पतित लौकिक प्रेम का गीत गाते हैं। कविता-चिन्ता मधुर है, तो संगीत श्रवणानन्दकर है। इस अन्तर को मिटाकर हृदय तथा श्रवरा दोनों को ग्रानन्द-निर्वृति देनेवाले दिन्य गायक थे गुरुदेव। चङ्छंपुड़ा की कविताश्रों में संगीत-माधुयं भरा है। परन्तु निराशा, विरसता ग्रीर ग्रपराधारोप ने उस घारा को विधादमयी ज्वालावाहिनी बना दिया है। फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनकी कविता में मधुर-मनोहर भाव योग्य पदों के द्वारा, ग्रथवा प्रतिरूपों के द्वारा, संगीतमय होकर वहते हैं।

एक उदाहरण देखिए। भारत के पुरातन महत्त्व पर किव ग्रिभ-मान से पुलिकत होकर कहता है:

"जब पाइचात्य देशों में धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य को मार-मार कर समाप्त कर रहे थे, उस समय भारत के जटा-जूट-मंडित, वन-बासी, श्रपरिष्कृत, काले लोग सत्यान्वेषण करते हुए, स्नेहगान गाते हुए, सुन्दर ऐक्य-उद्यान में भूला भूल रहे थे। जब विश्व श्रन्धकार में था तब गीतारूपी शाश्वत दीप इस देश में उज्ज्वल प्रभाकिरण फैलाता हुआ जल रहा था। श्राज विमानों में चढ़कर समस्त भूमण्डल की प्रदक्षिणा करने वाले परिष्कृत लोगों के प्रपितामह जब वनमृगों का मांस खाकर, निर्भरों का पानी पीकर घूमते-फिरते थे, तब इस छोटे-से भूखण्ड—भारत—की प्रत्येक धमनी में उत्कृष्ट संस्कार का स्पन्दन लहरें मार रहा था।"

इस भूमि की ग्राज की श्रवस्था से विह्नल होकर कि ग्रांकन्दन कर उठा है:

"हाय ! मेरा देश ! कैसा भुखमरा वन गया ! श्रव बेच-खाने के लिए मंगलसूत्र के श्रतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहा । भूमि श्रव भी रत्नगर्भा है, किन्तु देशवासी भग्नभाग्य हैं ! जिस महावित के क्षेत्र (केरल) में नित्य ही "श्रोएं" (श्रानन्द का त्योहार) मनाया जाता था, उसी राज्य में श्राज लोग कुत्तों के समान जूठी पत्तलें चाटते हैं !"

किव की दृष्टि में इन सब भयानक स्थितियों की एकमात्र ग्रीपिध है विप्लव! वह शान्ति-देवता को वानप्रस्थ में लीट जाने का ग्रादेश देकर

कान्ति का विजय-गीत गाने लगता है।

कुछ लोगों का मत है कि चड्डंपुड़ा की कविता सदाचार-भ्रंशक है। सदाचार रूपी पर्दे के पीछे खड़े होकर जब माने हुए महानुमान निकृत ग्राचार करने लगते हैं, तब काल्पनिक साहित्य को चूर करके, नास्तिक नित्रकार सामने कूद पड़ता है। दूषित समुदाय में, सतीत्व का ग्राभिनय करने वाली कुलटाएँ हरिश्चन्द्र वेषधारी तस्कर, ग्रधमं की खान वने धमं-केन्द्र ग्रादि होते ही हैं। ये ही सच्चे, निष्कलंक, शान्त व्यक्तियों पर कीचड़ उछालने को तत्पर रहते हैं। इन सब सम्भव-गतियों के परिएगाम-स्वरूप जो काच्य तथा साहित्य उत्पन्न होता है, उसमें ग्रग्रगणनीय है, चड्डंपुड़ा का किता-समुच्चय। इनकी मुख्य काव्य-कृतियां 'वाष्पाञ्जली', 'ग्राराधकन्', 'हेमन्त चन्द्रिका', 'रमएान् कल्प कान्ति', 'उद्यान लक्ष्मी', 'मुधांगदा', 'कलाकेली ग्रमृत वीची', 'मानसेश्वरी', 'मयूखमाला', 'संकल्प-कान्ति', 'तिलोत्तमा', 'वत्सल', 'मोहिनी', 'श्रीतिलकं', 'चूड़ामिएा', 'ग्रोएएयूक्कल्', 'देवता', 'स्पन्दिककुन्न', 'ग्रस्थिमाडं', 'यविनका', ग्रादि हैं। 'ग्रनश्वरगानं' नाम का एक नाटक तथा 'किल्तोड़ी' नाम का उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। इनका देहावसान हाल ही में हुग्रा है।

श्री० केटामंगलं पणुकुट्टिभी इसी प्रकार के पुरोगामी कि हैं। कि किता मुन्दर तथा कि वश्यवाक् है। कलकल करती हुई तिटनी की जैसी इनकी किवता प्रवाहित होती है। परन्तु, उस प्रवाह में ग्रनविध प्रनाशास्य मालिन्य के मिलने से जल कलुषित होता दीखता है। कला-वैचित्र्य तथा प्रतिभा इनकी सभी कृतियों में प्रत्यक्ष है। विष्लव-प्रेरक तथा चिनगारियों फेंकने वाले ग्राह्मान हैं इनकी कृतिया।

वोषेश्वरन्: इसी मार्ग पर चलने वाले एक अन्य सुकवि हैं 'वोषे-श्वरन्'। कवितागुणों से पूर्ण हृदयाकपंक, आनन्ददायक, इनके सत्काव्य आदर्श तथा व्यवहार को सम्मिलित करके सहृदयाह्नादन करते हैं। 'धन-गीता', 'आदर्शारामं', 'हृदयांकुरं' आदि अनेक कविता-समाहार इन्होंने कैरली को प्रदान किये हैं। यथा-तथ्य प्रस्थान की रीति में भी वोधेश्वरन् ने ग्रगिएत भावगीत केरल-साहित्य को ग्रिपत किये हैं। किसी समय उत्ते जक कित, किसी समय प्रेमगायक, उत्तरक्षण में ग्राच्यात्मतत्त्वों में विलीन चिन्तक, साथ ही समत्व तथा देशीयतावादी, एक क्षण में हिन्दू धर्म के स्तुतिगायक, ग्रपरक्षण में सर्वधर्मसमत्व-प्रचारक—इस प्रकार ये परस्पर-विरोधी ग्रादशों के गायक हैं। ग्रीर सब ग्रादशों का प्रचार समान सफलता के साथ करते भी हैं। इस भेद में ही समन्वय करके वे ग्रपने विशाल हृदय ग्रीर 'वसुधैव कुटुम्वकं' धर्म का परिचय देते हैं। इनकी प्रत्येक किता उद्धृत करने योग्य है। 'चेरीव्लासम्' नाम के छोटे से ग्रांग्लपुष्प को सम्बोधित करके किव गा उठा:

"सार्वलौकिक स्नेह के संगीत, समस्त सीभाग्य तथा साहित्य के दिन्य सीन्दर्य, सभी को एक साथ लेकर मिश्रित नृत्य करती हुई श्रंकुरित श्रीर संवधित विल्ल !"

इस प्रकार ग्रारम्भ करके उसके जीवन का विह्गावलोकन करता हुग्रा कवि ग्रन्त में कहता है:

"कुन्द, मालती ग्रादि पुष्पों के सामने तुम्हारे छोटे से प्रसून को तोड़कर चुम्वन करने में ग्रीर तुम्हारी सुगन्ध का ग्रास्वादन करने में संकोच तो लगता है; परन्तु तुम्हारे प्रति मेरी ग्रासक्ति भी कम नहीं है।"

तो भी, अन्त में वह अपनी हृदयगति सुव्यक्त करता है :

"इस घरा में कितने भी तर श्रौर लताएँ हों, मेरे हृदय की श्रघी-इवरी, मेरे निर्मल श्रोम की पात्री, तुम हे विल्ल ! एक ही हो !"

'पंजाब-केसरी' लाला लाजपतराय की मृत्यु की वात सुनकर उत्ते-जित ग्रीर विह्वल होकर किव का हृदय उवल पड़ता है। वह पुकार उठता है:

"दास्य सहन करें, या मरें ? कौन-सा मार्ग ठीक है ? श्रपहास के पात्र वनकर जीवित रहें ? मरते क्यों नहीं ? मार-मारकर हमारे उस पितामह के भी प्राणिनकाल लिये; श्रव भी प्राण-भय से देखते खड़े रहें ?" फिर आवेशपूर्वक किन प्रश्न करता है : "क्या इस भूमि में कोई युवा नहीं है ? अथवां तरुण-रक्त सब पानी बन गया है ?" और आकोश करता जाता है : "यह अपमान हम कैसे सहते हैं ? इस व्यथा को क्या आँसुओं में ही बहा देंगे ?"

वेण्गिकुलं गोपाल कुरुपु, एम० पी० श्रप्पन्, के० के० राजा ग्रादि ग्रनेक कि इस समय कैरली साहित्य-भण्डार की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। किवताराम में विप्लववादी तथा पुरोगामी नाम से बढ़ने वाली विकृत, वन्य भंखड़ों की वृद्धि एक गई है ग्रीर सुरिभल कुसुमों का विकास करने वाले तरु-गुल्म फिर से उगने लगे हैं।

## महिलाभ्रों का योगदान

भावगीतों में यथार्थं ग्रीर ग्रादर्श को मिलाकर सुन्दर समन्वय करने वाने श्रेष्ठ कियों में नालपाट्टु बालामिण्यम्मा तथा लिलताम्विका ग्रन्तर्जनं इन दो किवियित्रियों के नाम विशेष स्मरणीय हैं।
साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय-ग्रन्थ में इसके पूर्व एक भी महिला का नाम न लेने का ग्रर्थ यह नहीं है कि साहिती-मन्दिर में पूजा करने योग्य कोई ग्राराधिका उत्पन्न ही नहीं हुई। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियां भी यथाशक्ति साहित्यदेवी की ग्रर्चना करनी रही हैं। केरल में प्राचीन काल से ही बालक-बालकों की शिक्षण-रीति एक सी ही रही। ग्रायुध-शिक्षा के ग्रांगण में तथा साहित्य के रंगमञ्च पर, बेटे ग्रीर बेटी की शिक्षा-दीक्षा का एकसाथ, एकसमान चलना ग्रस्वाभाविक नहीं था। कैकोट्टिक्कलि, कल्याणकिल ग्रादि नृत्यविशेषों में उपयोग में ग्राने वाले गीत इतने साहित्यमय होने का एक कारण इस प्रकार की शिक्षा ग्रीर स्त्रियों का तज्जन्य बैटुष्य हो है। ग्रयंपुष्टि ग्रीर गानमाधुर्य से हीन गीतों के ग्रपने विनोद के लिए भी स्वीकार करने के लिए करल-विन-ताएँ कभी तैयार नहीं हुई।

प्राचीन केरल में सब स्त्रियां वाल्यकाल से ही संस्कृत का ग्रध्ययन करती थीं। ग्रांग्ल विद्यालयों की स्थापना होने पर वालक-वालिकाएँ इन विद्यालयों में भी समान शिक्षा प्राप्त करने लगे। केरल में स्त्री-शिमा सदा ग्रादरणीय रही है। साहित्य के इतिहास के वारे में निश्चित जानकारी प्राप्त होने के समय से, पुरुष ग्राराधकों के साथ स्त्रियों के नाम भी उत्कृष्ट साहित्यकारों के बीच दिखाई देने लगे। सहज गृहकार्य-व्यस्तता के कारण इस दिशा में पुरुषों का जितना काम करना उनके लिए सम्भव नहीं था। इसलिए उस समय की प्रसिद्ध कवियित्रियां ग्रधिकतर राजवंश की ग्रथवा तत्सम्वन्धित परिवारों की होती थीं। इनमें इक्कु-वन्मतंपुरान, कृदिटकुञ्जुतंकची, पुतुमनमठित्तल् कल्याणियम्मा, नागर कोविलिल, कल्याणि कुट्टियमचची, तोट्टय्का इक्काट्ट्वम्मा, टी० सी० कल्याणियम्मा, तरवत्तु ग्रम्मालु ग्रम्मा, ग्रम्वाङो कात्यायनी ग्रम्मा ग्रादि विशेष स्मरणीय हैं। ग्राटुकथा, नाटक, काव्य, लघुकथा ग्रादि की सभी दिशाग्रों में इन्होंने प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं।

ग्रद्युनातन काल में नम्पूतिरी-समाज की शोचनीय ग्रवस्था से विवश होकर, विष्त्रव ग्रीर क्रान्ति का ग्राह्मान स्वीकार करके, समाज को ग्रपना जीवन ग्रिपत करने के लिए कई भ्रन्तर्जन (नम्पूतिरि स्त्रियां) तैयार हुई। उनमें ग्रग्रस्थानाई लिलतास्विका श्रन्तर्जनं तथा पार्वती नेन्मिन मंगलं हैं। पाकशाला से रंगमञ्च पर श्राई हुई ये मनस्विनियाँ स्वसमाज की स्त्रियों तथा मनुष्य-मात्र की जन्मित तथा पुरोगित के लिए ग्रधान्त परिश्रम कर रही हैं।

लिलताम्विका श्रन्तर्जनं : 'किलिवातिलिलूटे' (गवाक्षों से), 'काल-तिण्टे एडुकल्' (कालपुस्तिका के पृष्ठ), 'मूडुपडित्तल' (श्रवगुण्ठन के ग्रन्दर), 'ग्रम्बिकाञ्जली', 'तकर्न तलमुरा' (चकनाचूर पीढ़ी) ये पाँच, लिलताम्बिका के कथा-समाहार हैं। प्रत्येक कहानी साहित्यलता में विक-सित मधुपूरित नवकुसुम है। उदाहरण के लिए उनमें से एक 'देवी तथा श्राराधक' को यहाँ संक्षिप्त रूप में वता देना श्रनुचित न होगा। "मन्दिर की चहारदीवारों के अन्दर पुजारी शुश्र वस्त्र, तुलसी-माला आदि से अलंकृत, सात्विकता के सजीव चंतन्य के समान खड़ा है। गर्भगृह में सहस्र-सहस्र दीप शिखाओं के बीच पुष्पमालालंकृता, चन्दनादिलेपिता, प्रोज्वल प्रभामयी कुमारों देवी का दिव्य मंगल विग्रह विराजमान है। भिततपारम्य की बोधातीत अवस्था में पुजारी यह जानने के लिए कि कोई विशेष अनुग्रह योग्य है या नहीं, आराधकों के बीच अन्वेषण दृष्टि फरता है। कौमारावस्था से यौवन में पदार्पण करने के लिए उद्युक्त एक तन्वंगी उसके दृष्टिगोचर होती है। पुजारों को अम हो जाता है कि 'अन्दर और वाहर एक ही सानिष्य है अथवा भिन्न?'

"दूसरे दिन से पुजारी की पूजा में संकल्पशक्ति तथा चैतन्य बढ़ता दीखने लगा। उस कुमारी-विग्रह का पुजारी सदा प्रतिज्ञा-बन्धन में होता था कि ग्राजन्म बह्मचारी श्रीर स्त्रियों से बात तक न करने का मत्वारी रहे। श्राज हृदय में मादक विकारों की उप्पत्ति देखकर वह घवरा उठा। शान्त-गम्भीर हृदय शंका-तरंगों से प्रक्षुद्ध होने लगा 'क्या में श्रपने स्तर से नीचे उतर रहा हूँ? प्रेम श्रपराध है? सीन्दर्ध निकृष्ट है?' इत्यादि प्रश्न उसके हृदय में धात-प्रतिधात करने लगे। एक दिन वह श्राराधिका मन्दिर में न श्राई। वसन्त बीत गया। वृक्ष फलभरनम्न होने लगे। बड़ी-बड़ी बिल्लयों की छाया में नन्हे-नन्हे श्रंकुर दीखने लगे। तब एक सात्विक मूर्ति, एक प्रारामय श्रंकुर के साथ मन्दिर में पुनः प्रत्यक्ष हुई।

"उसने देवी के चरणों में प्रणाम किया। शिशु को भी वहीं श्रिपत किया। देवी के विग्रह ने मानो श्रागे वढ़कर उस कोमल कली को लेकर हृदय में लगाना चाहा। पुजारी ने नैवेद्य त्रिमघुर में से एक-दो टुकड़े उस कोमल करपल्लव में दिये। शिशु ने उसे वापस पुजारी को ही देना चाहा। जब उन्होंने स्वाकार नहीं किया तो कलकल करके कुन्दमुकुलों-सी दन्तपंक्तियों से मन्दहास-चन्द्रिका फैलाते हुए उसने वह प्रसाद मां के मुह में ही डाल दिया। पुजारी कृतार्य हुग्रा! "काल फिर श्रागे बढ़ा। कई वर्ष बीत गये। एक दिन श्राराधकों के बीच से दीपाराधना के समय एक ह्त्री श्रागे श्राई। उसका शिर मृण्डित था। भाल-प्रदेश में भरमावलेपन था। बिना किनारी का क्वेत वस्त्र ! वही श्राराधिका थी यह ! पूजक सब समभ गया। उसकी श्रांकों के सामने से पर्दा हट गया। तब तक जिसे श्रपना सर्वस्व समभता था, उस देवीविग्रह को देखकर उसने कहा—'मां! मोहिनी! श्रब तुम मुभे भ्रम में डाल नहीं सकती हो। तुमने मेरे सुन्दर स्वप्न-सुमदलों को निर्माल्य बनाया। मेरी जीवनादशं किलयों को तुमने सुखाकर, जलाकर उड़ा दिया!' श्रीर वह विमुक्ति के विस्तृत साम्राज्य में विशाल विश्व-मन्दिर के सेवापथ का पान्थ बनकर निकल पड़ा।"

इस प्रकार की कहानी लिखने की शक्ति जिस लेखनी में है, उसकी प्रशंसा करना घृष्टता होगी। अधःकृतों का मनुष्यत्व, अनाथ स्त्रियों की दयनीयावस्था, वेश्यावृत्ति अवलंबन करने के लिए मनस्विनिश्रों को भी वाध्य करने वाली परिस्थितियां, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध आदि अनेक समस्याएँ इस प्रभावपूर्ण लेखनी के विषय वनी हैं। एक उदाहरण और:

"एक बार एक नम्पूतिरी ने एक समीपस्थ मुस्लिम युवा 'मम्मतु' को पुलीस के आक्रमण से बचाया। उस लड़के को भागता हुआ देखकर नम्पूतिरी ने आर्द्र-हृदय होकर कहा—'आओ मम्मते! कारण कुछ भी हो। इलं (नम्पूतिरी के घर को मलयालं में 'इलं' कहते हैं) अशुद्ध होने दो। परन्तु, आज तुम को उनके हाथ में पड़ने नहीं दूँगा!' वह बच गया।

"दिन बीत गये। केरल मोपला-उपद्रव से काँप उठा। इस्लाम-उन्मादियों ने इस श्रेष्ठ ब्राह्मण् को भी पकड़ लिया। मकान में श्राग लगा दी। गृहपति का धर्म-परिवर्तन कराने के लिए सब प्रकार की निष्ठुरता की जाने लगी। ब्राह्मण् ने घीरता नहीं छोड़ी। उसकी पकड़ कर उपद्रवी श्रपने केन्द्र में ले गये। नायक ने गरजकर पूछा—क्या तू टोपी नहीं पहनेगा? (केरल में मुसलमान वनने को 'टोपी पहनना' कहते हैं)।

"'नहीं', दृढ़ स्वर में नम्पूतिरी ने उत्तर दिया। उन्मादियों ने श्रट्टहास किया—'काटो इसका एक हाथ। पूछो, धमं बदलेगा या नहीं ?' किकर श्राज्ञापालन के लिए तैयार हुए, तो एक कोने से एक श्रप्रतिषेध्य स्वर वहां गूज उठा—'उनका वाल भी बाँका न हो!' काटने को उठी तलवार रुक गई। मम्मत को नम्पूतिरी ने गले लगाया। वे रो पड़े—'इलं जलकर राख हो गया मम्मते!'……मम्मत ने उत्तर दिया—'महाराज! किसी मोपला से यह वताने की श्रावश्यकता नहीं। में सब जानता हूँ।' श्रीर वह श्रपने भाइयों की श्रोर मुड़ा—'भाइयो! इनके बदले मेरा शिर ले लो। श्रत्लाह के नाम पर में इनका कर्जदार हूँ।' मम्मत ने बाह्मए को उपद्रवियों की सीमा पार करवा दी। नम्पूतिरी ने गव्गद् होकर कहा—'मम्मते! काश, ये सब तुम्हारे जैसे होते!' मम्मत ने स्वाभिमान से शिर उठाया—'हां! महाराज! सभी मेरे जैसे हैं। एक भी सत्य श्रीर नीति को नहीं भूलता। परन्तु सब बाह्मए श्रीर हिन्दू श्रापके जैसे होते तो यह दंगा ही नहीं होता।"

नालपाट्ट बालामिए श्रम्मा: 'कण्णुनीर तुल्ली' के प्रणेता नालप्पाट्टु नारायण मेनवन् की भागिनेयी नालप्पाट्टु वालामिण्यम्मा श्रघुनातन काल की शारिका है। उन्होंने वाल्यावस्था में ही 'कूप्पुकें' ( श्रञ्जली-वन्ध ) के साथ साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। संस्कृत, मलयालम् श्रौर श्रंग्रेजी साहित्य के श्रध्ययन के फलस्वरूप परिमाजित बुद्धि श्रौर स्वतः सिद्ध प्रतिभा तथा भावमय ह्यय की श्रधीश्वरी होने से इनकी कविता-तर्रागिणी श्रानन्ददायिनी होकर बहती है। भारतीय संस्कार व मातृत्व की महनीयता का वोध इनकी उत्कृष्ट चिन्ता-सरणी से निकलकर हमारे सामने स्पष्ट होता है। मातृल-भागिनेयी के श्रादशें लगभग एक ही पथ पर चलते हैं। 'श्राज की मां' नाम की कृति में नारायण मेनवन् कहते हैं: "उस कोमल मृत्व का श्रांतों से श्रास्वादन करती हुई मां ने कहा—

"मेरे बेटा ! तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए सदा मंगल प्रार्थना करती है। आज तुम अति प्रसन्नता के साथ हँस रहे हो। इस दुनिया का दुःख क्या जानो ? पुष्प जैसा यह मृदु शरीर छूने से भी में डरती हूँ। कहीं तुम को पीड़ा न हो ! किन्तु, ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो जीवन-संग्राम निश्चित किया है वह कितना कठोर है ?

"यह प्रपञ्च घोले ग्रीर भूठ से भरा है। तुम तो उस दंश के श्रंकुर हो जो 'चाहे कुछ भी' करने का ग्रादी नहीं रहा। प्रपने पूर्वजों के पदिचहों से पित्र पुष्पपथ पर चलकर उनसे भी उन्नत पद पर पहुँ चते हुए तुम को मैं देख सक्ँगी?

"श्रागे बढ़ो बेटा ! श्रागे बढो ! श्रम्मा की प्रार्थना में शिक्त है तो सदा तुम सुपथ में ही रहोगे। भय दिखाने से भागो मत! मोदमय श्राह्वानों को मानो मत! चाहे प्रसाद हो, चाहे प्रहार हो—जो मिले उसमें मन मत लगाना। चारो श्रोर कोई कितनी भी प्रशंसा या निन्दा करे, उसकी गराना मत करना।

"निषद्ध कर्मों में तुम्हारा हाथ न जाय। पत्लव-कोमल प्रधरों से प्रास्वादन किये मां के दूध का श्रपमान न कराने की सावधानी रखना, मेरे बंदे! श्रीर श्रपने लक्ष्य पर पहुँच जाना। यह सोचकर तुम दुःखी न होना कि जीवन-यात्रा के लिए श्रावश्यक सामग्री कुछ भी न देकर भगवान ने तुम को एक गरीव परिवार में जन्म दिया। केवलात्मा परमेश्वर तुम में, किसी भी ऋषि में तथा राज्य-शासन करने वाले सम्राट् में एक से ही रहते हैं……"।"

यह आदर्श वताने वाली माँ का चित्र मातुल (नारायण मेनवन्) की जिस लेखनी से निकला, उसकी अनन्तरगामिनी, भागिनेयी (वाला-मिण्यम्मा) की लेखनी यदि 'अम्मा', 'कुटुम्बिनी' आदि के सजीव चित्र उपस्थित करके पाठकों को आनन्द-सागर में निमज्जन कराती है, ता आश्चर्य क्या? लगभग इन्हीं आश्चर्यों की प्रतिष्ट्वनि 'अम्मा' में सुनाई देती है। मां की प्रार्थना, उसका आशीर्वाद यह है:

"सत्य को ढूँढ़ कर तुम्हारे नन्हे चरण मिथ्या में पहुँच सकते हैं। पारिजात-लताओं के बीच सांप छिपकर पड़े हों, लेकिन मेरे वत्स! नैराक्ष्यरूपी श्रन्थकार तुम्हारे हृदय को ग्रावृत न करे, यही मेरा ग्राक्षीर्वाद है!

"जीवन के क्लेशों से परवश गरीबों के श्रांसू पोंछने के लिए, परिक्षीण मातृभूमि को श्राघ।र देकर ऊपर उठाने के लिए, बढ़ने वाली श्रनीति को प्रहार करके दबाने के लिए, श्रम्मा के ये वात्सल्याई चुंवन तुम्हारे नन्हे-नन्हे कुसुमों से भी मृदु करों को शक्ति दें!"

यह कलिका की ध्रवस्था की काव्य-मुगन्ध है। तो, विकस्वरावस्था में इस कुसुम की सुगन्ध कितनी होगी!

वालामिए।यम्मा की 'ग्रम्मा' के बारे में एक महान् निरूपक कहते हैं: "प्रपञ्चारंभ से मातृहृदय में भरा प्रेम तथा ग्राह्माद, ग्राज्ञा ग्रीर विश्वास ग्राज एक संस्कार-विशुद्ध मातृहृदय से प्रस्नवित हो रहा है। इसमें पाठकों के ग्रवगाहन करने की ग्रगाधता, उनको रोमाञ्चकञ्चुकित वनाने की जीतलता तथा संगुद्ध करने का नैमंल्य है।"

'कूप्पुके', 'ग्रम्मा', 'कुटुम्बिनी', 'धमंमागंत्तिल् स्त्रीहृदयं', 'भाव-निषल्', 'प्रभांकुरं', 'किलकोट्टा' ग्रादि ग्रनेक पद्य-समाहार कैरली के लिए इनकी देन हैं। साहित्य की सभी जालायों में विचरण करके ग्रपने कलनादों से साहित्याराम को ग्रानन्द-सरिता में निमग्न करने वाली धारिकावृन्द, ग्रधुनातन काल में भी विराजमान हैं। उनके गीतों से याज भी साहित्य की उन्नति का ग्राधादीय प्रज्वनितं है।

केरलीय जनता ग्रावश्यकता के कारण श्रीर स्वभाव से साहिसक तया उद्यमी है। इसिलए श्रपनी भौगोलिक सीमा स्वल्प होने पर भी वह विश्व के सभी देशों से सम्पर्क स्थापित करने श्रीर उनकी सब प्रहणीय वस्तुश्रों को स्वीकार करने में तत्पर रही है। फलतः केरलीय साहित्यकारों ने सभी प्रगतिशील दिशाशों में श्रपनी लेखनी चलाकर साहित्यदेवी के चरणों पर नव-नव पुष्प चढ़ाय हैं। ये पुष्प किसी दिशा में कम ग्रीर किसी दिशा में ग्रधिक चढ़ाये गये। किर भी उसका कोई ग्रंग सूना नहीं है।

#### व्याकरण श्रौर भाषा-शास्त्र

विश्वराजवंश के श्रायित्यं तिरुनाल् महाराजा जब से गद्यशाखा की उन्नति की ग्रीर दत्तचित्त हुए, तब से वह पत्रपुष्पों से विलसित होने लगी। 'केरल कालिदास' ने उसका प्रयत्नपूर्वक संवर्धन किया। उस समय संस्कृत की नियमितता और ऊर्ज्वस्वलता से प्राक्रुष्ट करली की भी उसी प्रकार के नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस इच्छा के पूर्ण होने के लिए उसको कुछ समय ठहरना पड़ा। संस्कृत के लिए जैसे पाशािन वैसे ही कैरली के लिए ए० स्रार० राजराज वर्मा तंपुरान् म्राविभू त हुए। तिरुमनन्तपुरं महाविद्यालय के भाषापण्डित नियुक्त होने पर इन्होंने अपनी कक्षाओं में इस प्रकार की न्यूनता का ग्रत्यधिक ग्रनुभव किया । विद्यार्थियों की भ्रन्वेषण-वृद्धि को समाधान देने के लिए ग्राचार्य उत्कण्ठित हो उठे। इस प्रकार तंपुरान् ने विद्या-पोषण के लिए जो प्रयत्न किया, उसकी ही टिप्पिण्याँ बाद में कैरली साहित्यवर्धना में सहायक व्याकरण-ग्रन्थ तथा ग्रलंकार ग्रन्थ वन गईं। उनके द्वारा प्रणीत 'साहित्यसाह्य', 'भाषाभूषणां' तथा 'केरलपाणिनीयं', म्राज भी मलयाल भाषाशास्त्र के प्रमाण-ग्रन्थ हैं। इनके ग्राधार पर भ्रोर इन पर उपजीवित अनेक शास्त्र-ग्रन्थ निर्मित हुए हैं। परन्तु, समस्त केरलभाषा-विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कराने वाले भ्रीर निर्णायकपीठ पर ग्रध्यारोहित ये ही ग्रन्थत्रय हैं।

#### लेख भ्रौर निबन्ध

भाषा का उच्च-नीचत्व केवल उपन्यास, काव्य तथा नाटकों पर निर्भर नहीं रहता। निवन्ध ग्रीर लेखों की भी व्यापकता तथा वैशिष्य साहित्य की प्रगति का द्योतक है। ग्रांग्लभाषा के ग्रध्ययन तथा पारचात्यलोक के साथ सम्पर्क से कैरली को भी यह जागृति प्राप्त हुई। अपने सम्पर्क में आने वाले सभी से 'सुचरितानि, तानि ग्रहीतव्यानि' (जो सुचरित है सो ग्रहण करना चाहिए)—इस न्याय का अनुसरण करने को वह सदा ही सन्नद्ध रही। इसलिए उसने पाक्चात्य तथा पौर्वात्य सभी क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की है। मलयालभापा का शब्दकोश ही इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्राचीन मलयालभापा में भी अरवी, फारसी, तिमल् आदि भापाओं के शब्दों को तत्सम या तद्भव रूप में स्वीकार किया गया दीखता है। कसेरा (कुरसी) मेशा (मेज़) कच्चेरी (कचहरी) वाकी (शेप) आदि साधारण उपयोग में आने वाले अगिणत शब्द इस अंगीकरण-सन्नद्धता के उदाहरण हैं।

यही नीति, भाषा साहित्य की विविध शाखाओं में अनुवर्तित हुई। प्रभाषण, वादिववाद, लेख ग्रादि के ग्रितिरक्त, विज्ञान तथा गवेपण ग्रादि की शाखाओं में पण्डित लोग प्रयत्नशील होने लगे। जैसा कहा जा चुका है, मलयालभाषा में पत्र-पत्रिकाओं ग्रीर साप्ताहिक ग्रादि के प्रचार के साथ हो, इस प्रकार की साहित्य-सरणी का उद्घाटन हुग्रा था। तीनों प्रकार के निवन्ध—विचारात्मक, भावात्मक तथा वर्णनात्मक—मलयालम् में उपलब्ध हैं। उनकी संख्या दैनन्दिन बढ़ती रहती है। निरूपण ग्रथवा समालोचना एक ग्रन्य मार्ग है। खण्डनात्मक तथा मण्डनात्मक लेख, प्रवन्ध ग्रीर ग्रन्थों से कैरली का भण्डार सुसमृद्ध है।

### जीवनी-साहित्य

एक अन्य साहित्य-शाखा है, जीवनी। मनुष्य-जीवन के क्षिणिकत्व तथा व्यर्थता का भान भारतीय हृदयों में सदा ही रूढ़मूल रहा। इसलिए यथाशिक अपना कर्तव्य करके समय आने पर चुपचाप निकल जाना ही उनको प्रिय रहा है। प्रपनी सेवा दुनिया को देने के पश्चात् अपने वारे में कुछ जानकारी देना वे आवश्यक नहीं समसे। न उनके समानकालीन अन्य लेखकों ने ही इसे आवश्यक समसा। परिणामतः महाकवि कालिशास, व्याकरणाचार्य पाणिनि और पतञ्जलि आदि महाविभृतियों की भी जीवनी से हम विश्वत रह गये। इतना ही नहीं, किसी-किसी के यथार्थ अथवा पूर्ण नाम से भी हम अपरिचित हैं। प्राचीन कियों या साहित्यकारों के बारे में केरल साहित्य में भी हमें यही अनुभव मिलता है। इस और हमारा घ्यान आकर्षित करने के लिए हम पाक्चात्य-भाषाभिमानियों के ऋणी हैं। आज इस शाखा में भी पर्याप्त सम्पत्ति हमें प्राप्त है। 'चट्टमिय स्वामिकल् जवाहरलाल', 'नेताजी पालकर', 'महात्मा गांधी', 'अय्यप्पन् मातंण्डिप्पल्ला' आदि इस प्रकार के अनेक अन्य प्रकाशित हैं। सभी गण्यमान्य नेताओं, वैज्ञानिकों तथा शास्त्रज्ञों की जीवनियाँ, भाषान्तरित अथवा स्वतन्त्र कृति के रूप में प्रस्तुत हैं। इस शाखा के अन्तर्गत शब्दिचत्र और छायाचित्र भी पर्याप्त संख्या में आविर्भूत होते रहते हैं।

कथा-साहित्य में लघुकया तथा नाटक-साहित्य में एकांकी के समान हैं—जीवनी में तूलिकाचित्र ग्रथवा छायाचित्र । इनका उद्भव वेण्मिए नम्पूतिरियों के कविता-काल से ही छायावलोकों ग्रीर छोटे-छोटे गीतों में दिखाई देने लगा था। जब गद्यशाखा का प्रचार हुग्रा तो उसमें भी इस प्रकार की रचनाएँ होने लगीं।

#### हास-साहित्य

हास-साहित्य तो कैरली की श्रक्षय निधि ह । कुञ्चन् नंपियार के समय से ही सरस परिहास करके ठीक रास्ते पर लाया जाना कैरलीय जनता को श्रित रिचकर था। तब से श्रव तक प्रत्येक कि में यह रीति श्रिषक या कम मात्रा में स्पष्ट है। केवल हास को ही उद्देश्य बनाने वाले साहित्यकार भी कम नहीं हैं। हास-साहित्य के बारे में एक उत्तम हास्यलेखक कहते हैं—"श्रनुवाचक की बुद्धि में, मन में, विचार में या मुख में हँसी प्रस्कृटित कराने वाला साहित्य है, हास-साहित्य।" इस प्रकार के हास्य को मलयालम् में 'फिलतं' श्रर्थात् 'सफल प्रयोग' कहते हैं। कितना सत्य ! दु:खमय जीवन में किसी प्रकार हैंसा सकें, तो इससे

ग्रधिक सफल प्रयत्न श्रीर कीन-सा है ? इस 'फिलितं' की कमी केरल-भाषा तथा साहित्य में कभी नहीं रही। 'सञ्जय' (एम० श्रार० नायनार) जैसे गम्भीरतम विषयों को भी विनोद में समफाने वाले श्रीर ई० वी० कृष्णिपिल्ला जैसे हँसाना श्रीर हँसना ही जीवन-लक्ष्य वनाने वाले, ग्रथवा इन दोनों प्रकारों की हँसी में ही जीवन को मुलाने वाले पी० के० राजराज वर्मा ('पञ्चु मेनवनु', 'कुञ्चियम्मयु' श्रादि पुस्तकों के रचियता) कैरली-साहित्य मन्दिर के श्राराधक रहे हैं, श्रीर श्राज भी हैं।

#### गवेषणा

गवेपणा के विषय में भी कैरली ग्राधुनातन रीति के ग्रनुसार पुरी-गमन करने लगी है। इसमें मार्गदर्शक स्वनामधन्य चेलनाट्टु ग्रच्युत-मेनवन् ही हैं। प्राचीन ग्रन्थों को खोज-निकालने ग्रौर उनका सूक्ष्म ग्रध्ययन करके पूर्वकाल के इतिहास, समाज की ग्रवस्था ग्रादि के पुनिर्माण का सफल प्रयत्न इन्हीं ने किया। इनके द्वारा प्रकाशित तथा प्रसाधित 'वड़क्कन् पाट्टुकल्' केरल-साहित्य तथा इतिहास के लिए ग्रमूल्य निधि है।

## वैज्ञानिक साहित्य

यन्य साहित्य-शाखाओं की ग्रोर श्रभी साहित्यकारों ग्रीर पण्डितों का घ्यान ग्राकपित ही हुग्रा है। वैज्ञानिक ग्रीर शास्त्रीय ग्रन्थों के ग्रभाव में कैरली ग्राज भी इन शाखाओं में परोपजीवी ही बनी है। तिरुवितांकूर विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रीर हमारे स्वातन्त्रय-लाभ ने कैरली-भक्तों के हृदयों में यह विचार ग्रंकुरित किया है कि ग्रांग्लभापा के ऊपर ग्राधित रहना ग्रपने ग्रभिमान के लिए ग्रनुचित है। फलतः इस दिशा में सरकार, विश्वविद्यालय के ग्रियकारियों ग्रीर पण्डितों का घ्यान ग्राकपित होने लगा है।

केरलभाषा-साहित्य का विहगावलोकन करने पर हमारे मन पर

यह छाप पड़ती है कि कान्यशाखा में सर्वाधिक उन्नति हुई है। उपन्यास, लघुकथा, लघुकान्य, गीतिका, नाटक, प्रहसन ग्रादि विनोद तथा विज्ञान एक-साथ देने वाली शाखा में वृद्धि हुई है। केवल विज्ञान ग्रथवा स्वल्प रस-घारा-प्रवाह वाले शास्त्रों को ग्रोर घ्यान कम दिखाई देता है। यह श्रति परिश्रम से मुँह मोड़ने वाले श्रीर जीवन को ही एक लम्बी हुँसी मानने वाले केरलीय स्वभाव का प्रतीक है। फिर भी हम ग्राशा कर सकते हैं कि कैरली-सेवकवृन्द ग्रपनी ग्राने वाली पीढ़ियों के जीवन-साफल्य का उद्देश्य लेकर ग्रव तक विस्मृत शाखाग्रों की ग्रोर भी ग्रपनी प्रतिमा ग्रीर लेखनी को नियोजित करेंगे।

शुभं भूयात्

## मंडल द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य

| गांधीजी लिखित            |                | । स्थितप्रज्ञ-दर्शन     | (۶          |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| प्रार्थना-प्रवचन (भाग १) | ₹)             | ईशावास्यवृत्ति          | ui)         |
| ·· ,, (भाग २)            | रा।)           | ईशावास्योपनिषद्         | =)          |
| गीतामाता                 | (x)            | सर्वोदय-विचार           | <b>ξ=</b> ) |
| पन्द्रह ग्रगस्त के वाद   | ۲)             | स्वराज्य-शास्त्र        | n)          |
| धर्म नीति                | ર)             | भू-दान-यज्ञ             | ı)          |
| द् अफ़ीका का सत्याप्रह   | ३॥)            | गांधीजी को श्रद्धांजलि  | 1=)         |
| मेरे समकालीन             | ंध्)           | राजघाट की संनिधि में    | 11=)        |
| ग्रात्मकथा               | ٧)             | सर्वोदय का घोपणापत्र    | ı)          |
| गीता-बोध                 | 11)            | विचारपोथी               | <b>१</b> )  |
| श्रनास्क्तियोग           | <b>?11</b> )   | जमाने की मांग           | =)          |
| ग्राम-सेवा               | 1=)            | उपनिषदों का ग्रघ्ययन    | <b>१</b> )  |
| मंग्ल-प्रभात             | 1=)            | नेहरूजी की              |             |
| सर्वोदय                  | 1=)            |                         |             |
| नीति-धर्म                | 1=)            | मेरी कहानी              | দ)          |
| श्राश्रमवासियों से       | 1=)            | हिन्दुस्तान की समस्याएं | रा।)        |
| हमारी माँग               | <b>(</b> }     | राष्ट्रियता             | ۲)          |
| सत्यवीर की कथा           | i              | राजनीति से दूर          | ۲)          |
| चंकिप्त ग्रात्मकथा       | 811)           | हमारी समस्याएं          | 111)        |
| हिन्द-स्वराज्य           | 111)           | मेरी कहानी (सं)         | २॥)         |
| वापू की सीख              | 11)            | विश्व इतिहास की भलक     | २१)         |
| गांची-जिल्ला (३ माग)     | 2=)            | सं हिन्दुस्तान की कहानी |             |
| ग्राज का विवार (२ भाग)   | 111)           | सं विश्व-इतिहास की अलब  | ត           |
| विनोगाजी लिखिन           |                | श्रन्य लेखकों की        |             |
| विवास विचार (हो भाग)     | ₹)             |                         | υl          |
| गीता-प्रवचन              |                | महाभारत-कथा (राजाजी)    | x)          |
| जीवन श्रीर शिक्षमा       | १॥)            | कुटजा-सुन्दरी ,,        | ۲)          |
| गान्ति-यात्रा            | ۲)             | वापू की कारावास-कहानी   | 0.1         |
|                          | <b>१</b> 11) ( | (सुशीला नैयर)           | १०)         |

| वा,वापू श्रीर भाई           |        | । जीवन-साहित्य              |              |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| (देवदास गांघी)              | 11)    | (का० कालेलकर)               | (۲           |
| गांघी-विचार-दोहन            | •      | श्रशोक के फूल (ह० द्विवेदी) | ₹)           |
| (कि० मशरूवाला)              | (11)   | पंचदशी                      | 811)         |
| अहिंसा की शक्ति             | • /    | कांत्रेस का इतिहास (दो भाग  |              |
| (रिचर्ड बी० ग्रेग)          | 811)   | कित्तर की रानी              |              |
| सत्याग्रह-मीमांसा           | • /    | सप्तदशी                     | २)<br>२)     |
| (रं० रा० दिवाकर)            | ₹11)   | रीढ़ की हड़ी                | (۱۱ <i>ا</i> |
| वुद्धवागी (वियोगी हरि)      | (१)    | ग्रमिट रेखाएं               | ξ)           |
| •                           | -      | एक ग्रादर्श महिला           | ₹)           |
| म्रयोध्याकांड (वियोगी हरि   |        | तामिल वेद (तिरुवल्लुवर)     | (۱۱)         |
| संत-सुधासार "               | ११)    | थेरी-गाथाएं                 | \'''}        |
| श्रेयार्थी जमनालालजी        | c 111  | (भरतसिंह उपा०)              | 811)         |
| (हरिभाऊ उपाध्याय)           | ξIJ)   | बुद्ध ग्रीर बीद्ध साधक "    | 811)         |
| भागवत-धर्म "                | प्राा) | जातक-कथा (म्रानन्द की०)     | 711)         |
| स्वतन्त्रता की म्रोर ,,     | ۶)     | हमारे गांव की कहानी         | (11)         |
| वापू के साश्रम में ,,       | 8)     | रामतीर्थ-संदेश (३ भाग)      | 2=)          |
| वापू (घ० विड्ला)            | ۲)     | रोटी का सवाल (क्रोपा॰)      | `₹)          |
| रूप ग्रीर स्वरूप ,,         | 11=)   | क्रान्ति की भावना ,         | २॥)          |
| स्त्री और पुरुप (टाल्स्टाय) | (۶     | नवयुवकों से दो बातें "      | 1=)          |
| मेरी मुक्ति की कहानी        | 811)   | सागभाजी की खेती(डा॰व्यास)   |              |
| प्रेम में भगवान् ,,         | 7)     | पशुत्रों का इलाज            | u)           |
| जीवन-साधना "                | (18    | काश्मीर पर हमला             | 7)           |
| कलवार की करतूत,             | 1)     | पुरुषार्थ (डा॰ भगवानदास)    | <b>Ę</b> )   |
| वालकों का विवेक ,,          | u)     | कटज् (म० प्र० पोद्दार)      | १)           |
| हम करें क्या? "             | ३।।)   | हिमालय की गोद में           | ۲)           |
| हमारे जमाने की गुलामी       | 111)   | संस्कृत-साहित्य-सौरभ २६ पु  |              |
| ईसा की सिखावन ,,            | (۱     | प्रत्येक                    | 1=)          |
| धर्म ग्रीर सदाचार           | \$1)   | समाज-विकास-माला ४५ पुस्त    | क            |
| जीवन-संदेश (ख॰ जिल्लान)     | १।)    | प्रत्येक                    | 1=)          |
| लद्दाख-यात्रा की डायरी      |        | प्रकाश की वातें             | 811)         |
| (सज्जनसिंह)                 | रा।)   | घरती और ग्राकाश             | (13          |
| जय ग्रमरनाय (यशपाल)         | शा) 🗦  | घ्वनि की लहरें              | (11)         |